## । अथ सप्तमं मण्डलम् ।

| (25)                                       | 1                                                                                              | (म.7, अनु.1)                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावर्रा                   | णः छन्दः विराट् 1-18, त्रिष्टुप् 19-25                                                         | देवता अग्निः                                |
| अुग्निं नरो दीधितिभिर्                     | रुण्योर्हस्तेच्युती जनयन्त प्रशुस्तम् । दू <u>रे</u> दशं गृहपेतिम                              | <u>।</u><br>1थुर्युम् ॥ 1 ॥                 |
|                                            | -<br>  ण्वन्त्सुप्रतिचक्षुमर्वसे कुर्तश्चित् । दुक्षाय्यो यो दम् अ                             | <u>.</u>                                    |
|                                            | ो नोऽजेस्रया सूम्या यविष्ठ । त्वां शर्श्वन्तु उपे यन्ति :                                      |                                             |
| प्र ते अग्नयोऽग्निभ्यो                     | वरं निः सुवीरसिः शोशुचन्त द्युमन्तः। यत्रा नरः सुमा                                            | ासेते सुज <u>ा</u> ताः॥ 4 ॥                 |
| दा नों अग्ने धिया <u>र</u> िं              | पं सुवीरं स्वपत्यं सहस्य प्रशुस्तम्। न यं यावा तरित                                            | यातुमार्वान् ॥ 5 ॥                          |
| उप यमेति युवृतिः सु                        | दक्षं दोषा वस्तो <u>र्</u> हविष्मती घृताची । उप स्वैनेम्रमिति                                  | _<br>र्वसूयुः ॥ <b>6</b> ॥                  |
| विश्वा अग्नेऽप दहारा                       | तीर्येभिस्तपोभिरदेहो जरूथम्। प्र निस्वरं चातयस्वामी                                            | -<br>वाम् ॥ ७ ॥                             |
| आ यस्ते <sup>।</sup> अग्न इध् <u>त</u> ते  | अनीकुं विसष्ट शुक्र दीदिवः पार्वक। उतो न एभिः स्त्                                             | <u> 1</u> वथ <u>ैरि</u> ह स्याः॥ <b>8</b> ॥ |
| वि ये तें अग्ने भेजि्रे                    | अनीकं मर्ता नरः पित्र्यासः पुरुत्रा।उतो न एभिः सुम                                             | नो <u>इ</u> ह स्योः ॥ <b>9</b> ॥            |
| इमे नरो वृत्र्हत्येषु शृ                   | ा्रा विश्वा अदेवीर्भि सेन्तु मायाः।ये मे धियं पनयेन्त                                          | प्रशास्ताम् ॥ 10 ॥                          |
| मा शूने <sup>।</sup> अ <u>ग्रे</u> नि षेदा | म नृणां माशेषेस्रोऽवीरेता परि त्वा । प्रजावेतीषु दुर्या                                        | सु दुर्य ॥ 11 ॥                             |
| •                                          | युज्ञं प्रजावन्तं स्वपृत्यं क्षयं नः। स्वजन्मना शेषसा व                                        | • '                                         |
| •                                          | अर्जुष्टात्पाहि धूर्तेररेरुषो अघायोः। त्वा युजा पृतन्।यूँ                                      |                                             |
|                                            | न्यत्रे वाजी तनेयो वीळुपणिः । सहस्रेपाथा अक्षरी स                                              |                                             |
| •                                          | पाति समेद्धारमंहेस उरुष्यात् । सुजातासः परि चरन्ति                                             |                                             |
|                                            | पुरुत्रा यमीशानुः समिद्धिन्धे हुविष्मनि । परि यमेत्येध्व                                       | <del>-</del>                                |
|                                            | भूरीशानास् आ जुहुयाम् नित्यो । उभा कृण्वन्तो वह                                                | -,                                          |
|                                            | ्हव्याजस्रो वक्षि देवतातिमच्छे । प्रति न ई सुर्भीणि                                            | · व्यन्तु ॥ 18 ॥                            |
|                                            | रो दा दुर्वासुसेऽमेतये मा नो अस्यै                                                             |                                             |
| <b>∸</b> .                                 | क्रितावो मा नो दमे मा वन आ जुहूर्थाः                                                           | 19                                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | शाधि त्वं देव मुघवेद्धाः सुषूदः<br>ए. ने सर्वं एकि स्वयन्तिकः सर्वा स्व                        | ا مد اا                                     |
| <u>.</u>                                   | ग ते यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः<br>भै सार्वादकसरीनी सीसे सदस्ये दिवीदि                         | 20                                          |
| <u> </u>                                   | भी रण्वसंद्वसुदीती सूनो सहस्रो दिदीहि<br>ए न प्रिकास अपरास की से अस्पनार्य कि नामीन            |                                             |
|                                            | ा तनेये नित्य आ धुङ्मा वीरो अस्मन्नर्यो वि दस्तित्।<br>जर्भन्ये सन्नैस केने केन्याला मुल्लेन्य | 21                                          |
|                                            | दुर्भृतये सचैषु देवेद्धेष्वग्निषु प्र वोचः                                                     |                                             |
|                                            | ान्दुर्मृतयो भृमाञ्चिद्देवस्य सूनो सहसो नशन्त                                                  | 22                                          |
|                                            | प्रे स्वनीक रेवानमेर्त्ये य आजुहोति ह्व्यम्<br>सन्तरी क्रम्पर मं स्वतिकी सन्तर्मात स्वी        |                                             |
|                                            | सुविन दधाति यं सूरिर्यो पृच्छमीन एति                                                           | 23                                          |
|                                            | प्रे सुवितस्ये विद्वानुयिं सूरिभ्य आ वेहा बृहन्तेम्                                            |                                             |
| यन व्यास                                   | इसाव-मदेमाविक्षितास् आयुषा सुवीराः                                                             | 24                                          |

नू में ब्रह्माण्यग्र उच्छेशाधि त्वं देव मुघर्वद्भाः सुषूदः रातौ स्योमोभयास् आ ते यूयं पति स्वस्तिभिः सदो नः ॥ 25 ॥ । इति पञ्चमाष्टके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ।

## (द्वितीयोऽध्यायः ∥ वर्गाः 1-30)

| (11) | 2                                                             | (म. <b>7</b> , अनु. <b>1</b> )    |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ऋषिः | न्त्रसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् दे                  | देवता इध्मः समिद्धः अग्निः वा 1,  |
|      | नराशंसः 2, इळः 3, बर्हिः 4, देवीर्द्वारः 5, उषासानक्ता 6, दैव | त्र्यौ होतारौ प्रचेतसौ <b>7</b> , |
|      | तिस्रः देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः 8, त्वष्टा 9, वनस्पतिः 10      | ), स्वाहाकृतयः 11                 |
|      | जुषस्व नः स्मिर्धमग्ने अद्य शोचो बृहद्येज्तं धूममृण्वन्       |                                   |
|      | उपे स्पृश दिव्यं सानु स्तूपैः सं रशिमभिस्ततनः सूर्यस्य        | 1                                 |
|      | नराशंसस्य महिमानेमेषामुपं स्तोषाम यज्तस्यं युज्ञैः            | 1                                 |
|      | ये सुक्रतेवः शुचेयो धियंधाः स्वदेन्ति देवा उभयोनि हृव         | या ॥ 2 ॥                          |
|      | ई्ळेन्यं वो असुरं सुदक्षम्नतर्दूतं रोदेसी सत्य्वाचेम्         | 1                                 |
|      | म्नुष्वदुग्निं मनुना समिद्धं समध्वराय सदुमिन्महेम             | 3                                 |
|      | सुपूर्यवो भरमाणा अभिज्ञु प्र वृञ्जते नमसा बुर्हिरुग्नौ        | 1                                 |
|      | आजुह्वीना घृतपृष्ठं पृषद्धदध्वर्यवो ह्विषा मर्जयध्वम्         | 4                                 |
|      | स्वाध्योेेेेे वि दुरो' देवयन्तोऽिशिश्रयू रथ्युर्देवताता       | 1                                 |
|      | पूर्वी शिशुं न मातरा रिहाणे सम्ग्रुवो न समेनेष्वञ्जन्         | 5                                 |
|      | उत योषेणे दिव्ये मही ने उषासानक्ता सूदुधेव धेनुः              | 1                                 |
|      | बुर्हिषदा पुरुहूते मुघोनी आ युज्ञिये सुविताये श्रयेताम्       | 6                                 |
|      | विप्रो युज्ञेषु मानुषेषु कारू मन्ये वां जातवेदसा यर्जध्ये     | 1                                 |
|      | ऊर्ध्वं नो' अध्वरं कृतं हवे'षु ता देवेषु वनथो वार्याणि        | 7                                 |
|      | आ भारती भारतीभिः सुजोषा इळो देवैर्मीनुष्येभिरुग्निः           | 1                                 |
|      | सरेस्वती सारस्वतेभिर्वाक् तिस्रो देवीर्बेहिरेदं सेदन्तु       | 8                                 |
|      | तन्नेस्तुरीपुमर्ध पोषियुत्नु देवे त्वष्टुर्वि रेराणः स्यस्व   | Ī                                 |
|      | यतो वीरः केर्म्ण्यः सुदक्षो युक्तग्रावा जायते देवकामः         | 9                                 |
|      | वर्नस्पृतेऽवं सृजोपं देवानुग्निहृविः शिमृता सूदयाति           | 1                                 |
|      | सेदु होता सत्यतरो यजाति यथा देवानां जिनमानि वेद               | ∥ 10 ∥                            |
|      | आ योह्यग्ने समिधानो अर्वाङिन्द्रीण देवैः सुरथं तुरेभिः        | 1                                 |
|      | बुर्हिर्नु आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाही देवा अमृती मादयन       | त्ताम् ॥ 11 ॥                     |
| (10) | 3                                                             | (म. <b>7</b> , अनु. <b>1</b> )    |
|      | त्रसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                       | देवता अग्निः                      |
|      | अृग्निं वो देवमृग्निभिः सुजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्व      | ————<br>Ч ।                       |
|      | यो मर्त्येषु निध्नेविर्ऋतावा तपुर्मूर्धा घृतान्नः पावकः       | 1 1                               |
|      | प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा मुहः सुंवरणाद्व्यस्थात्          | <del>-</del>                      |
|      | 21 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                        | '                                 |

| आर्दस्य वातो अर्नु वाति शोचिरधं स्म ते व्रजेनं कृष्णमस्ति       | 2  |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| उद्यस्यं ते नर्वजातस्य वृष्णोऽग्ने चरेन्त्युजरा इधानाः          |    |
| अच्छा द्यामरुषो धूम एति सं दूतो अग्न ईयसे हि देवान्             | 3  |
| वि यस्य ते पृथिव्यां पाजो अश्रेत्तृषु यदन्नां समवृक्त जम्भैः    |    |
| सेनेव सृष्टा प्रसितिष्ट एति यवं न देस्म जुह्वी विवेक्षि         | 4  |
| तिमद्दोषा तमुषस्य यिवेष्ठमृग्निमत्यं न मर्जयन्त नरः             | 1  |
| निशिशाना अतिथिमस्य योनौ दीदार्य शोचिराहुतस्य वृष्णीः            | 5  |
| सुसंदत्ते स्वनीक प्रतीकं वि यहुक्मो न रोचेस उपाके               |    |
| दिवो न ते तन्यतुरेति शुष्पेश्चित्रो न सूरः प्रति चिक्ष भानुम्   | 6  |
| यथा वः स्वाहाग्रये दाशेम् परीळाभिर्घृतविद्धश्च हव्यैः           | 1  |
| तेभिनों अग्ने अमितैर्महोभिः श्तं पूर्भिरायसीभिनि पहि            | 7  |
| या वा ते सन्ति दाशुषे अधृष्टा गिरो वा याभिर्नृवतीरुरुष्याः      | 1  |
| ताभिर्नः सूनो सहस्रो नि पिह् स्मत्सूरीञ्जरितृञ्जीतवेदः          | 8  |
| निर्यत्पूतेव स्वधितिः शुचिर्गात्स्वया कृपा तुन्वार् रोचमानः     | 1  |
| आ यो मात्रोरुशेन्यो जिनेष्ट देवयज्यीय सुक्रतुः पावकः            | 9  |
| एता नो अग्ने सौभेगा दिदीह्यपि क्रतुं सुचेतसं वतेम               |    |
| विश्वां स्तोतृभ्यों गृण्ते चं सन्तु यूयं पति स्वस्तिभिः सदां नः | 10 |
| <b>4</b>                                                        |    |

 (10)
 4
 (म.7, अनु.1)

 ऋषिः विसष्टः मैत्रावरुणिः
 छन्दः त्रिष्टुप्
 देवता अग्निः

प्र वः शुक्रायं भानवे भरध्वं हृव्यं मृतिं चाग्नये सुपूतम् यो दैव्यानि मानुषा जुनूंष्युन्तर्विश्वानि विद्यना जिगाति | 1 | स गृत्सो अग्निस्तर्रणश्चिदस्तु यतो यविष्टो अर्जनिष्ट मातुः सं यो वना युवते शुचिदनभूरि चिदन्ना समिदित्त सद्यः || 2 || अस्य देवस्य संसद्यनीके यं मर्तासः श्येतं जगृभ्रे नि यो गृभं पौर्रषेयीमुवोचे दुरोकंम्ग्रिरायवे शुशोच | 3 | अयं कविरकविषु प्रचेता मर्तेष्वग्निरमृतो नि धीयि स मा नो अत्रे जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमनेसः स्याम | 4 | आ यो योनिं देवकृतं सुसादु क्रत्वा ह्यर्प्रिर्मृताँ अतरित् तमोषधीश्च वृनिनेश्च गर्भुं भूमिश्च विश्वधीयसं बिभर्ति | 5 | ईशे हार्धिग्ररमृतस्य भूरेरीशे रायः सुवीर्यस्य दातोः मा त्वा वयं सहसावन्नवीरा माप्सवः परि षदाम् मादुवः | 6 |

| पुरिषद्यं ह्यरेणस्य रेकणो नित्यस्य रायः पतयः स्याम             | 1  |
|----------------------------------------------------------------|----|
| न शेषों अग्ने अन्यजीतम्स्त्यचेतानस्य मा पृथो वि दुेक्षः        | 7  |
| न्हि ग्रभायारेणः सुशेवोऽन्योदेर्यो मनेसा मन्तवा उ              | 1  |
| अर्धा चिदोकः पुन्रित्स पुत्या नो वाज्यभीषाळेतु नव्यः           | 8  |
| त्वमग्ने वनुष्यतो नि पीहि त्वमुं नः सहसावन्नवद्यात्            | 1  |
| सं त्वां ध्वस्मुन्वदुभ्येतु पाथुः सं रुयिः स्पृह्याय्यः सहस्री | 9  |
| पुता नो अग्ने सौभंगा दिदीह्यपि क्रतुं सुचेतसं वतेम             | 1  |
| विश्वा स्तोतृभ्यो गृणते च सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः     | 10 |

 (9)
 5
 (म.7, अनु.1)

 ऋषिः विसष्ठः मैत्रावरुणिः
 छन्दः त्रिष्टुप्
 देवता वैश्वानरः अग्निः

प्राग्नये तुवसे भरध्वं गिरं दिवो अर्तये पृथिव्याः यो विश्वेषाम्मृतानामुपस्थे वैश्वान्रो वावृधे जागृविद्धेः  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ पृष्टो दिवि धाय्यग्निः पृथिव्यां नेता सिन्धूनां वृष्भः स्तियानाम् स मानुषीरभि विशो वि भीति वैश्वानरो वविधानो वरेण || 2 || त्विद्भया विशे आयन्नसिक्रीरसमना जहेतीर्भोर्जनानि वैश्वनिर पूरवे शोशुंचानः पुरो यद्ग्रे दुरयुन्नदीदेः | 3 | तर्व त्रिधातुं पृथिवी उत द्यौर्वेश्वानर व्रतमेग्ने सचन्त त्वं भासा रोदेसी आ तेतन्थाजेस्रेण शोचिषा शोश्चानः || 4 || त्वामग्ने हरितो वावशाना गिरः सचन्ते धुनयो घृताचीः पितं कृष्टीनां रुथ्यं रयीणां वैश्वान्रमुषसां केतुमह्नीम् | 5 | त्वे असुर्यं वसेवो न्यृण्वन्क्रतुं हि ते मित्रमहो जुषन्ते त्वं दस्यूँरोकेसो अग्न आज उरु ज्योतिर्जुनयुन्नार्याय | 6 | स जार्यमानः पर्मे व्योमन्वायुर्न पाथः परि पासि सद्यः त्वं भुवना जनयेत्रभि क्रुन्नपत्याय जातवेदो दशुस्यन् | 7 | तामग्ने अस्मे इषुमेरेयस्व वैश्वानर द्युमर्ती जातवेदः यया राधः पिन्वेसि विश्ववार पृथु श्रवो दाशुषे मर्त्याय | 8 | तं नो अग्ने मुघवेद्धाः पुरुक्षुं रुयिं नि वाजं श्रुत्यं युवस्व वैश्वानर् मिंह नुः शर्म यच्छ रुद्रेभिरग्ने वसुभिः सुजोषाः || 9 ||

| ऋषिः व        | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः                                                                                                                                                                                                                                                              | छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | देवता वैश्वानरः अग्निः                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|               | प्र सुम्राजो असुरस्य !                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रशस्ति पुंसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तानि वन्दे दारुं वन्देमानो विवक्मि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                      |
|               | कुविं केतुं धासिं भान्                                                                                                                                                                                                                                                            | नुमद्रैर्हिन्वन्ति शं राज्यं रोदस्योः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                      |
|               | <u>पुरंद</u> रस्यं गोर्भिरा विव                                                                                                                                                                                                                                                   | न्त्रासेऽग्नेर् <u>व्र</u> तानि पूर्व्या मुहानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                      |
|               | -<br>न्यंक्रतून्ग्रथिनो मृध्रवा                                                                                                                                                                                                                                                   | चः पुणौरेश्रद्धाँ अवृधाँ अयुज्ञान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                      |
|               | प्र <u>प्र</u> तान्दस्य <u>ूँर</u> ग्निविवा                                                                                                                                                                                                                                       | य पूर्वश्चकारापे <u>राँ</u> अयेज्यून्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                      |
|               | यो अपाचीने तमसि                                                                                                                                                                                                                                                                   | मदेन्तीः प्राचीश्चकार् नृतंमः शचीभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गृणोषेऽनानतं दुमयन्तं पृतुन्यून्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | धुस्नैर्यो अर्यपेतीरुषसंश्चकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ĺ                                                      |
|               | -<br>स निरुध्या नहुंषो युह                                                                                                                                                                                                                                                        | डो अग्निर्विशिश्चक्रे बलिहतः सहोभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                      |
|               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ननीस् एवैस्त्स्थुः सुमृतिं भिक्षेमाणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | योराग्निः संसाद पित्रोरुपस्थम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -<br>वसूनि वैश्वानुर उदिता सूर्यंस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
|               | <u>=</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          | र्<br>स्मादाग्निर्दंदे दिव आ पृथिव्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                      |
|               | <u>9</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| (7)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (म. <b>7</b> . अन. <b>1</b> )                          |
| (7)<br>ऋषिः व | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7</b><br>छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (म. <b>7</b> , अनु.1)<br>देवता अग्निः                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|               | प्र वो देवं चित्सहसान                                                                                                                                                                                                                                                             | नमुग्निमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|               | प्र वो देवं चित्सहसार<br>भर्वा नो दूतो अध्वरर                                                                                                                                                                                                                                     | नमुग्निमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः<br>स्य विद्वान्त्मना देवेषु विविदे मितद्रुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | देवता अग्निः                                           |
|               | प्र वो देवं चित्सहसान<br>भर्वा नो दूतो अध्वरन<br>आ योह्यग्ने पृथ्यार्च अ                                                                                                                                                                                                          | नमग्निमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः<br>स्यं विद्वान्त्मना देवेषुं विविदे मितद्रुः<br>ानु स्वा मन्द्रो देवानां सख्यं जुषाणः                                                                                                                                                                                                                                                                                | देवता अग्निः                                           |
|               | प्र वो देवं चित्सहसान<br>भर्वा नो दूतो अध्वरन<br>आ योह्यग्ने पृथ्यार्च अ<br>आ सानु शुष्मैर्न्दयेन्यू                                                                                                                                                                              | नमुग्निमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः<br>स्य विद्वान्त्मना देवेषु विविदे मितद्रुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  1                     |
|               | प्र वो देवं चित्सहसान<br>भवा नो दूतो अध्वरन<br>आ याह्यग्ने पृथ्यार्च अ<br>आ सानु शुष्मैर्नदयेन्य<br>प्राचीनो युज्ञः सुधितं                                                                                                                                                        | नम्ग्रिमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः<br>स्यं विद्वान्त्मना देवेषु विविदे मितद्रुः<br>ानु स्वा मन्द्रो देवानां सुख्यं जुषाणः<br>गृथिव्या जम्भेभिर्विश्वमुशध्यवनानि<br>हि बुर्हिः प्रीणीते अग्निरीळितो न होता                                                                                                                                                                                               | देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  1                     |
|               | प्र वो देवं चित्सहसान<br>भवा नो दूतो अध्वरन<br>आ याह्यग्ने पृथ्यार्च अ<br>आ सानु शुष्मैर्नदर्यन्य<br>प्राचीनो यज्ञः सुधितं<br>आ मातरा विश्ववारे                                                                                                                                   | नम्ग्रिमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः<br>स्यं विद्वान्त्मना देवेषु विविदे मितद्रुः<br>ानु स्वा मन्द्रो देवानां सख्यं जुषाणः<br>यृथिव्या जम्भेभिर्विश्वमुशध्ग्वनानि<br>हि बर्हिः प्रीणीते अग्निरीळितो न होता<br>हुवानो यतो यविष्ठ जिज्ञ्षे सुशेवेः                                                                                                                                                          | देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  2   <br>              |
|               | प्र वो देवं चित्सहसान<br>भवा नो दूतो अध्वरन<br>आ याह्यग्ने पृथ्यार्ट्ट अ<br>आ सानु शुष्मैर्नदयेन्द्र<br>प्राचीनो यज्ञः सुधितं<br>आ मातरा विश्ववारे<br>सद्यो अध्वरे रिथ्रं ज                                                                                                       | नम्ग्रिमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः<br>स्यं विद्वान्त्मना देवेषु विविदे मितद्रुः<br>ानु स्वा मन्द्रो देवानां सख्यं जुषाणः<br>गृथिव्या जम्भेभिर्विश्वमुशध्गवनानि<br>हि बहिः प्रीणीते अग्निरीळितो न होता<br>हुवानो यतो यविष्ठ जिज्ञ्षे सुशेवेः<br>निन्तु मानुषासो विचेतसो य एषाम्                                                                                                                          | देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  2   <br>              |
|               | प्र वो देवं चित्सहसान<br>भवा नो दूतो अध्वरन<br>आ याह्यग्ने पृथ्यार्ड अ<br>आ सानु शुष्मैर्न्दयेन्य<br>प्राचीनो यज्ञः सुधितं<br>आ मातरा विश्ववारे<br>सद्यो अध्वरे रिथ्रं ज<br>विशामधायि विश्पतिन्                                                                                   | नम्ग्रिमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः<br>स्यं विद्वान्त्मना देवेषु विविदे मितद्रुः<br>ानु स्वा मन्द्रो देवानां सख्यं जुषाणः<br>गृथिव्या जम्भेभिर्विश्वमुशध्गवनीन<br>हि बहिः प्रीणीते अग्निरीळितो न होतां<br>हुवानो यतो यविष्ठ जित्त्वषे सुशेवेः<br>नन्त् मानुषासो विचेतसो य एषाम्<br>दुरोणे्रंग्निर्मन्द्रो मधुवचा ऋतावां                                                                                  | देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>    |
|               | प्र वो देवं चित्सहसान<br>भवा नो दूतो अध्वरन<br>आ याह्यग्ने पृथ्यार्ड् अ<br>आ सानु शुष्मैर्न्दयेन्<br>प्राचीनो यज्ञः सुधितं<br>आ मातरा विश्ववारे<br>सद्यो अध्वरे रिथ्रं ज<br>विशामधायि विश्पतिन्<br>असादि वृतो वहिंराज                                                             | नम्ग्रिमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः<br>स्यं विद्वान्त्मना देवेषु विविदे मितद्रुः<br>ानु स्वा मन्द्रो देवानां सख्यं जुषाणः<br>गृथिव्या जम्भेभिर्विश्वमुशध्ग्वनानि<br>हि बहिः प्रीणीते अग्निरीळितो न होता<br>हुवानो यतो यविष्ठ जिज्ञ्षे सुशेवः<br>निन्त मानुषासो विचेतसो य एषाम्<br>दुरोणे्रंग्निर्मन्द्रो मधुवचा ऋतावा<br>गग्न्वान्ग्निर्ब्रह्मा नृषदेने विध्ता                                           | देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>    |
|               | प्र वो देवं चित्सहसान<br>भवा नो दूतो अध्वरन<br>आ याह्यग्ने पृथ्या ३ अ<br>आ सानु शुष्मैर्न्दयेन्<br>प्राचीनो यज्ञः सुधितं<br>आ मातरा विश्ववारे<br>सद्यो अध्वरे रिथ्रं ज<br>विशामधायि विश्पतिन्<br>असादि वृतो वहिराज<br>द्यौश्च यं पृथ्विवी वावृष्                                  | तम्प्रिमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः<br>स्यं विद्वान्त्मना देवेषु विविदे मितद्रुः<br>म्नु स्वा मन्द्रो देवानां सुख्यं जुषाणः<br>पृथिव्या जम्भेभिर्विश्वंमुशध्गवनानि<br>हि बहिः प्रीणीते अग्निरीळितो न होतां<br>हुवानो यतो यविष्ठ जित्त्षे सुशेवः<br>निन्त् मानुषासो विचेतसो य एषाम्<br>दुंरोणे्रंग्निर्मन्द्रो मध्वचा ऋतावां<br>गगुन्वानुग्निर्ब्रह्मा नृषदंने विध्तां<br>धाते आ यं होता यजीत विश्ववांरम् | देवता अग्नि:<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4 |
|               | प्र वो देवं चित्सहसान<br>भवा नो दूतो अध्वरम्<br>आ याह्यग्ने पृथ्यार्ट् अ<br>आ सानु शुष्मैर्न्दयेन्य<br>प्राचीनो यज्ञः सुधितं<br>आ मातरा विश्ववारे<br>सद्यो अध्वरे रिथ्रं ज<br>विशामधायि विश्पतिन्<br>असादि वृतो वहिराज्<br>स्रोश्च यं पृथिवी वावृष्<br>एते द्युम्नेभिर्विश्वमातिर | नम्ग्रिमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः<br>स्यं विद्वान्त्मना देवेषु विविदे मितद्रुः<br>ानु स्वा मन्द्रो देवानां सख्यं जुषाणः<br>गृथिव्या जम्भेभिर्विश्वमुशध्ग्वनानि<br>हि बहिः प्रीणीते अग्निरीळितो न होता<br>हुवानो यतो यविष्ठ जिज्ञ्षे सुशेवः<br>निन्त मानुषासो विचेतसो य एषाम्<br>दुरोणे्रंग्निर्मन्द्रो मधुवचा ऋतावा<br>गग्न्वान्ग्निर्ब्रह्मा नृषदेने विध्ता                                           | देवता अग्नि:<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4 |

|            | नू त्वामंग्न ईमहे वर्सिष्ठा ईशानं सूनो सहसो वसूनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | इषं स्तोतृभ्यो मुघर्वद्य आनङ्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                  |
| (7)        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (म.7, अनु.1)       |
| ऋषिः       | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | देवता अग्निः       |
|            | इन्धे राजा समुर्यो नमोभिर्यस्य प्रतीकुमाहुतं घृतेन                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                  |
|            | नरो ह्व्येभिरीळते स्बाध् आग्निरग्रं उषसीमशोचि                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                  |
|            | अयमु ष्य सुर्महाँ अवेदि होता मुन्द्रो मर्नुषो युह्वो अग्निः                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                  |
|            | वि भा अकः ससृजानः पृथि्वयां कृष्णपिव्रोषधीभिर्ववक्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                  |
|            | कर्या नो अग्ने वि वसः सुवृक्तिं कार्मु स्वधार्मणवः श्रस्यमानः                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                  |
|            | कुदा भेवेम् पर्तयः सुदत्र रायो वन्तारो दुष्टरस्य साधोः                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                  |
|            | प्रप्रायमुग्निर्भर्तस्यं शृण्वे वि यत्सूर्यो न रोचेते बृहद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                  |
|            | अभि यः पूरुं पृतेनासु तस्थौ द्युतानो दैव्यो अतिथिः शुशोच                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                  |
|            | असुन्नित्त्वे आहर्वनानि भूरि भुवो विश्वेभिः सुमना अनीकैः                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                  |
|            | स्तुतर्श्चिदग्ने शृण्विषे गृणानः स्वयं वेर्धस्व तुन्वं सुजात                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                  |
|            | इदं वर्चः शत्साः संसहस्रमुद्ग्नये जनिषीष्ट द्विबहीः                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                  |
|            | शं यत्स्तोतृभ्यं आपये भवति द्युमदेमीवचातेनं रक्षोहा                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                  |
|            | नू त्वामेग्न ईमहे वर्सिष्ठा ईशानं सूनो सहस्रो वसूनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                  |
|            | इषं स्तोतृभ्यो मुघर्वद्ध आनङ्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                  |
| <b>(6)</b> | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (म.7, अनु.1)       |
| ऋषिः       | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | देवता अग्निः       |
|            | अबोधि जार उषसीमुपस्थाद्धोती मुन्द्रः कुवितीमः पावुकः                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                  |
|            | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                  |
|            | दधांति केतुमुभयेस्य ज्न्तोर्ह्व्या देवेषु द्रविणं सुकृत्सु                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                  |
|            | स सुक्रतुर्यो वि दुर्रः पणीनां पुनानो अर्कं पुरुभोजेसं नः                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   <br>           |
|            | स सुक्रतुर्यो वि दुर्रः पणीनां पुनानो अर्कं पुरुभोजेसं नः<br>होता मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो ददृशे राम्याणीम्                                                                                                                                                                                                                              | l                  |
|            | स सुक्रतुर्यो वि दुर्रः पणीनां पुनानो अर्कं पुरुभोजेसं नः<br>होतो मन्द्रो विशां दर्मूनास्तिरस्तमो ददृशे राम्याणीम्<br>अमूरः कविरदितिर्विवस्वन्त्सुसंसन्मित्रो अतिथिः शिवो नः                                                                                                                                                                  | l                  |
|            | स सुक्रतुर्यो वि दुर्रः पणीनां पुनानो अर्कं पुरुभोजेसं नः<br>होता मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो ददृशे राम्याणीम्                                                                                                                                                                                                                              | <br>   2   <br>    |
|            | स सुक्रतुर्यो वि दुरः पणीनां पुनानो अर्कं पुरुभोजेसं नः<br>होता मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो ददृशे राम्याणीम्<br>अमूरः कविरदितिर्विवस्वनित्सुसंसन्मित्रो अतिथिः शिवो नेः<br>चित्रभानुरुषसां भात्यग्रेऽपां गर्भः प्रस्वर् आ विवेश<br>ईळेन्यो वो मनुषो युगेषु समन्गा अशुचज्ज्ञातवेदाः                                                          | <br>   2   <br>    |
|            | स सुक्रतुर्यो वि दुर्रः पणीनां पुनानो अर्कं पुरुभोजेसं नः<br>होता मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो ददृशे राम्याणीम्<br>अमूरः क्विरदितिर्विवस्वान्त्सुसंसन्मित्रो अतिथिः शिवो नेः<br>चित्रभानुरुषसां भात्यग्रेऽपां गभीः प्रस्वर् आ विवेश<br>ईळेन्यो वो मनुषो युगेषु समन्गा अशुचज्जातवेदाः<br>सुसंदृशा भानुना यो विभाति प्रति गावेः सिमधानं बुधन्त | 2   <br>  3   <br> |
|            | स सुक्रतुर्यो वि दुरः पणीनां पुनानो अर्कं पुरुभोजेसं नः<br>होता मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो ददृशे राम्याणीम्<br>अमूरः कविरदितिर्विवस्वनित्सुसंसन्मित्रो अतिथिः शिवो नेः<br>चित्रभानुरुषसां भात्यग्रेऽपां गर्भः प्रस्वर् आ विवेश<br>ईळेन्यो वो मनुषो युगेषु समन्गा अशुचज्ज्ञातवेदाः                                                          | 2   <br>  3   <br> |

|              | त्वामग्ने समिधानो वसिष्ठो जरूथं हुन्यिक्ष राये पुरंधिम्        | I            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|              | पुरुणीथा जातवेदो जरस्व यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः              | 6            |
| (5)          | 10                                                             | (म.7, अनु.1) |
| ऋषिः         | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                          | देवता अग्निः |
|              | उषो न जारः पृथु पाजो अश्रेद्दविद्युत्दीद्यच्छोश्रुचानः         |              |
|              | वृषा हरिः शुचिरा भीति भासा धियौ हिन्वान उशातीरेजीगः            | 1            |
|              | स्वर्थणं वस्तोरुषसामरोचि युज्ञं तेन्वाना उशिजो न मन्मे         |              |
|              | अ्ग्निर्जन्मानि देव आ वि विद्वान्द्रवद्दूतो देवयावा वनिष्ठः    | 2            |
|              | अच्छा गिरो मृतयो देवयन्तीरुग्निं यन्ति द्रविणं भिक्षमाणाः      | l            |
|              | सुसंदशं सुप्रतीकं स्वञ्चं हव्यवाहमर्ति मानुषाणाम्              | 3            |
|              | इन्द्रं नो अग्ने वसुभिः सजोषो रुद्रं रुद्रेभिरा वेहा बृहन्तेम् |              |
|              | आदित्येभिरदितिं विश्वजन्यां बृहस्पतिमृक्वभिर्विश्ववरिम्        | 4            |
|              | मन्द्रं होतारमुशिजो यविष्ठमृग्निं विश ईळते अध्वरेषु            | 11 - 11      |
| ( <b>-</b> \ | स हि क्षपवाँ अभवद्रयीणामतेन्द्रो दूतो यजथीय देवान्             | 5            |
| (5)          |                                                                | (म.७, अनु.1) |
| ऋषः          |                                                                | देवता अग्निः |
|              | महाँ अस्यध्वरस्य प्रकेतो न ऋते त्वदमृता मादयन्ते               |              |
|              | आ विश्वेभिः सुरथं याहि देवैन्यंग्रे होता प्रथमः संदेह          | 1            |
|              | त्वामीळते अजिरं दूत्यीय हविष्मेन्तः सद्मिन्मानुषासः            |              |
|              | यस्य देवैरासदो बर्हिर्ग्रेऽहान्यस्मै सुदिना भवन्ति             | 2            |
|              | त्रिश्चिद्क्तोः प्र चिकितुर्वसूनि त्वे अन्तर्दाशुषे मर्त्याय   |              |
|              | म्नुष्वदंग्न इह यक्षि देवान्भवां नो दूतो अभिशस्तिपावां         | 3            |
|              | अग्निरीशे बृह्तो अध्वरस्याग्निर्विश्वस्य ह्विषः कृतस्य         |              |
|              | क्रतुं ह्यस्य वसवो जुषन्ताथा देवा दिधरे हव्यवाहम्              | 4            |
|              | आग्ने वह हिव्यद्यीय देवानिन्द्रेज्येष्ठास इह मदियन्ताम्        |              |
|              | इमं युज्ञं दिवि देवेषु धेहि यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः         | 5            |
| (3)          | 12                                                             | (म.७, अनु.1) |
| ऋषिः         | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                          | देवता अग्निः |
|              | अर्गन्म मुहा नर्मसा यिवष्टुं यो दीदाय सिर्मद्धः स्वे दुरोणे    | I            |
|              | चित्रभानुं रोदसी अन्तरुवीं स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चम्        | 1            |
|              | स मुह्ना विश्वा दुरितानि साह्वानुग्निः ष्टेवे दम् आ जातवेदाः   | I            |

| •                                                              | ादेवद्यादुस्मान्गृण् <u>त</u> उत<br>त्रो अग्ने त्वां वर्धन्ति म |                                 | 2                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                                                                | -<br>नि सन्तु यूयं पीत स्वृि                                    |                                 | 3                             |
| (3)                                                            | 13                                                              |                                 | (म. <b>7</b> , अनु. <u>1)</u> |
| ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः                                      | छन्दः त्रि                                                      | ष्टुप्                          | देवता वैश्वानरः अग्निः        |
| प्राग्नये विश्वशुचे                                            | धिय <u>ं</u> धेंऽसुरुघ्ने मन्मं धीर्ा                           | तं भरध्वम्                      | 1                             |
| भरे हुविर्न बुर्हिषि                                           | <sup>.</sup> प्रीणानो वै <sup>!</sup> श्वानुराय य               | ातीये म <u>त</u> ीनाम्          | 1                             |
| त्वमंग्ने शोचिषा २                                             | गोशुंचा <u>न</u> आ रोदंसी अ                                     | ापृणा जायमानः                   | 1                             |
| त्वं देवाँ अभिशर                                               | तेरमुञ्चो वैश्वनिर जात                                          | वेदो म <u>हि</u> त्वा           | 2                             |
| •                                                              | <u>।</u> । व्यख्यः पुशून्न गोपा                                 |                                 | 1                             |
| वैश्वनिर् ब्रह्मणे वि                                          | वेन्द गातुं यूयं पीत स्व                                        | स्तिभिः सदौ नः                  | 3                             |
| (3)                                                            | 14                                                              |                                 | (म.7, अनु.1)                  |
| ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः                                      | छन्दः बृहती 1,                                                  | त्रिष्टुप् 2-3                  | देवता अग्निः                  |
| सुमिधा जातवेदरं                                                | ो देवाय देवहूतिभिः                                              |                                 | 1                             |
| ह्विभिः शुक्रशोि                                               | वषे नमुस्विनो वयं दशि                                           | गे <u>म</u> ाग्नये <sup>।</sup> | 1                             |
| व्ययं ते अग्ने सुमि                                            | धा विधेम वृयं दशिम                                              | सुष्टुती येजत्र                 |                               |
| <u>~</u>                                                       | होतर्व्यं देव ह्विषा १                                          |                                 | 2                             |
|                                                                | देवहूतिमग्ने याहि वर्षड्र                                       | •                               | I                             |
| तुभ्यं देवाय दाश                                               | तः स्याम यूयं पति स्व                                           | स्तिभिः सदी नः                  | 3                             |
| (15)                                                           | 15                                                              |                                 | (म.7, अनु.1)                  |
| ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः                                      | छन्दः गा                                                        | यत्री                           | देवता अग्निः                  |
| उपसद्याय मीळहुष आस्ये                                          | जुहुता <u>ह</u> विः                                             | । यो नो नेदिष्टमाप्यम्          | 1                             |
| यः पञ्च चर्ष्णीर्भि निष्सा                                     | द दमेंदमे                                                       | । कुविर्गृहपेति्रयुवी           | 2                             |
| स नो वेदौ अमात्यमग्री रि                                       | प्ततु व <u>ि</u> श्वतः                                          | । उतास्मान् पात्वंहेसः          | 3                             |
| नवं नु स्तोमम्ग्रये दिवः श                                     | ये॒नाय॑ जीजनम्                                                  | । वस्वः कुविद्वनाति न           | <del>•</del>   4              |
| स्पार्हा यस्य श्रियों दृशे र्यि                                |                                                                 | । अग्रे' युज्ञस्य शोचेतः        | 5                             |
| सेमां वेतु वर्षद्वृतिमुग्निर्जुषत नो गिरः । यजिष्ठो हव्यवाहेनः |                                                                 | 6                               |                               |
| नि त्वौ नक्ष्य विश्पते द्युमन्तं देव धीमहि । सुवीरमग्न आहुत    |                                                                 | 7                               |                               |
| क्षपं उस्रश्च दीदिहि स्वग्नयुर                                 | •                                                               | । सुवीरस्त्वमस्मयुः             | 8                             |
| उप त्वा सातये नरो विप्ररि                                      |                                                                 | । उपाक्षरा स <u>ह</u> स्त्रिणी  | 9                             |
| अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रश                                    |                                                                 | । शुचिः पाव्क ईड्यः             | 10                            |
| स नो राधांस्या भरेशनः र                                        | पहसो यहो                                                        | । भगेश्च दातु वार्यम्           | 11                            |

| त्वमग्ने वीरवद्यशों देवश्च सविता भगः                                                                  | । दितिश्च दात <u>ि</u> वार्यम्         | 12                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| अग्रे रक्षा णो अंहसः प्रति ष्म देव रीषेतः                                                             | । तपिष्ठ <u>ैर</u> जरो <sup>न</sup> दह | 13                                             |
| अर्धा मुही नु आयुस्यनीधृष्ट्रो नृपीतये                                                                | । पूर्भवा श <u>ृ</u> तभुंजिः           | 14                                             |
| त्वं नेः पाह्यंहेस्रो दोषविस्तरघायृतः                                                                 | । दिवा नक्तमदाभ्य                      | 15                                             |
| (12)                                                                                                  | 16                                     | (म.7, अनु.1)                                   |
| ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः बृहती 1,3,5                                                           | 5,7,9,11, सतोबृहती 2,4,6,8,1           | 10,12 देवता अग्निः                             |
| एना वो अग्निं नर्मसोर्जो नपतिमा हुवे । प्रियं                                                         | चेतिष्ठमर्ति स्वध्वरं विश्वर           | स्य दूतम्मृतम् ॥ 1 ॥                           |
| स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवृत्स्वी                                                              | हुत:                                   | _                                              |
| सुब्रह्मा युज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनान                                                          | ाम्                                    | 2                                              |
| _<br>उदस्य शोचिरस्थादाजुह्वीनस्य मीळ्हुर्षः                                                           |                                        |                                                |
| उद्धूमासो अरुषासो दिविस्पृशः समृग्निमिन्धत्                                                           | ो नरः                                  | 3                                              |
| ्<br>तं त्वी दूतं कृण्महे युशस्तीमं देवाँ आ वीतय                                                      | वह                                     | 1                                              |
| विश्वा सूनो सहसो मर्तुभोर्जना रास्व तद्यन्त                                                           | त्रेमहे                                | 4                                              |
| त्वमग्ने गृहपित्स्त्वं होता नो अध्वरे । त्वं प                                                        | ोतो विश्ववार् प्रचेता यक्षि वे         | षि च वार्यम् ॥ 5 ॥                             |
| कृधि रत्नुं यर्जमानाय सुक्रतो त्वं हि रत्नुधा                                                         | असि                                    | 1                                              |
| आ ने ऋते शिशीहि विश्वमृत्विजं सुशंसो यश्च दक्षते ॥ 6 ॥                                                |                                        |                                                |
| त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । युन्तारो ये मुघवनो जननामूर्वान्दयन्तु गोनीम् ॥ ७ ॥          |                                        |                                                |
| येषामिळी घृतहस्ता दुरोण आँ अपि प्राता नि                                                              |                                        |                                                |
| ताँस्त्रीयस्व सहस्य द्रुहो निदो यच्छी नुः शर्म                                                        | • •                                    | 8                                              |
| स मन्द्रयां च जिह्नया विह्निरासा विदुष्टरः। अग्ने                                                     |                                        | •,                                             |
| ये राधांसि ददुत्यश्या मुघा कामेन श्रवसो मुहः।                                                         |                                        | — ·                                            |
| देवो वो द्रविणोदाः पूर्णां विवष्ट्यासिचेम् । उद्व<br>तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसुं विद्वं देवा अंकृण्वत। |                                        |                                                |
| (7)                                                                                                   | 17                                     |                                                |
|                                                                                                       | <u> </u>                               | (म. <b>7</b> , अनु. <b>1</b> )<br>देवता अग्निः |
| अग्ने भर्व सुषुमिधा समिद्ध <u>उ</u> त बुहि                                                            |                                        | 1                                              |
| उत द्वार उश्ततीर्वि श्रीयन्तामुत देवाँ                                                                | = '                                    | 2                                              |
| अग्ने वीहि हुविषा यक्षि देवान्त्स्विध्व                                                               |                                        | 3                                              |
| स्वध्वरा केरति जातवेदा यक्षेद्वेवाँ                                                                   |                                        | 4                                              |
| वंस्व विश्वा वार्याणि प्रचेतः सुत्या                                                                  |                                        | 5                                              |
| न्वामु ते देधिरे हव्य <u>वा</u> हं देवासो अ                                                           | ाग्न ऊर्ज आ नपतिम्                     | 6                                              |
| ते तें देवायु दार्शतः स्याम मुहो नो                                                                   | रत्ना वि देध इयानः                     | 7                                              |

ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः 1-21, सुदाः पैजवनः 22-25

| 10. 141441. 0 1. 14gt 14th 4 x. 1 21;                             | 370 114 |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| त्वे हु यत्पितरिश्चन्न इन्द्र विश्वो वामा जीरितारो असेन्वन्       |         |
| त्वे गार्वः सुदुघास्त्वे ह्यश्वास्त्वं वस् देवयते वनिष्ठः         | 1       |
| राजेव हि जनिभिः क्षेष्येवाव द्युभिर्भि विदुष्क्विवः सन्           |         |
| पिशा गिरों मघवन्गोभिरश्वैस्त्वायतः शिशीहि राये अस्मान्            | 2       |
| इमा उ त्वा पस्पृधानासो अत्र मुन्द्रा गिरो देवयन्तीरुप स्थुः       |         |
| अर्वाची ते पृथ्यो राय एतु स्यामे ते सुमृताविन्द्र शर्मन्          | 3       |
| धेनुं न त्वां सूयवसे दुर्दुक्षत्रुप् ब्रह्मणि ससृजे वसिष्ठः       | 1       |
| त्वामिन्मे गोपेतिं विश्वे आहा न् इन्द्रीः सुमृतिं गुन्त्वच्छे     | 4       |
| अर्णांसि चित्पप्रथाना सुदास् इन्द्रो गाधान्यंकृणोत्सुपारा         |         |
| शर्धन्तं शिम्युमुचर्थस्य नव्यः शापं सिन्धूनामकृणोदशस्तीः          | 5       |
| पुरोळा इत्तुर्वशो यक्षुरासीद्वाये मत्स्यासो निशिता अपीव           |         |
| श्रुष्टिं चेक्रुर्भृगेवो द्रुद्यवेश्च सखा सखायमतर्द्विषूचोः       | 6       |
| आ पुक्थासों भलानसों भनुन्तालिनासो विषाणिनीः शिवासीः               | 1       |
| आ योऽनेयत्सध्मा आर्यस्य गुव्या तृत्सुंभ्यो अजगन्युधा नॄन्         | 7       |
| दुराध्योर्३ अदितिं स्रेवयेन्तोऽचेतसो वि जेगृभ्रे पर्रूष्णीम्      |         |
| मुह्नाविव्यकपृथिवीं पत्यमानः पुशुष्क्रविरेशयुद्धायमानः            | 8       |
| ईयुरर्थं न न्युर्थं पर्रुष्णीमाशुश्चनेदिभिपित्वं जेगाम            |         |
| सुदास् इन्द्रः सुतुकाँ अमित्रानरेन्थयन्मानुषे विध्नवाचः           | 9       |
| र्ड्युर्गावो न यवसादगोपा यथाकृतम्भि मित्रं चितासः                 | 1       |
| पृश्निगावः पृश्निनिप्रेषितासः श्रुष्टिं चेक्रुर्नियुत्रो रन्तयश्च | 10      |
| एकं च यो विंश्तिं चे श्रवस्या वैकुर्णयोर्जनान्नाजा न्यस्तः        |         |
| दुस्मो न सद्मिन्नि शिशाति बुर्हिः शूरः सर्गमकृणोदिन्द्रे एषाम्    | 11      |
| अर्थ श्रुतं क्वषं वृद्धम्प्वनु द्रुह्यं नि वृण्ग्वज्रबाहुः        |         |
| वृणाना अत्रे सुख्याये सुख्यं त्वायन्तो ये अमेदुन्ननुं त्वा        | 12      |
| वि सुद्यो विश्वा दंहितान्येषामिन्द्रः पुरः सहसा सप्त देर्दः       |         |
| व्यानेवस्य तृत्सवे गयं भाग्जेष्मे पूरुं विदथे मृध्रवाचम्          | 13      |
| नि गुव्यवोऽनेवो द्रुह्यवेश्च ष्टिः शृता सुषुपुः षट् सहस्री        |         |
| षृष्टिर्वीरासो अधि षड् दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीर्या कृतानि      | 14      |
| इन्द्रेणैते तृत्सेवो वेविषाणा आपो न सृष्टा अधवन्त नीचीः           | 1       |
|                                                                   |         |

|        | दुर्मित्रासः प्रकल्विन्मिमाना ज्हुर्विश्वानि भोजना सुदासे          | 15            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |                                                                    | 1             |
|        | इन्द्रो मुन्युं मेन्युम्यो मिमाय भेजे पृथो वेर्तुनिं पत्यमानः      | 16            |
|        | आध्रेण चित्तद्वेकं चकार सिंह्यं चित्पेत्वेना जघान                  | 1             |
|        | अवे स्रुक्तीर्वेश्यावृश्चिदिन्द्रः प्रायेच्छिद्विश्वा भोजना सुदासे | 17            |
|        | शर्श्वन्तो हि शत्र्वो रारुधुष्टै भेदस्य चिच्छर्धतो विन्दु रन्धिम्  | 1             |
|        | मर्तां एनः स्तुवतो यः कृणोति तिग्मं तस्मिन्नि जिह् वर्ज्रमिन्द्र   | 18            |
|        | आवृदिन्द्रं युमुना तृत्सवश्च प्रात्रं भेदं सुर्वताता मुषायत्       | 1             |
|        | अजार्सश्च शिग्रेवो यक्षेवश्च बुिलं शोर्षाणि जभुरश्च्यानि           | 19            |
|        | न ते इन्द्र सुमृतयो न रायः संचक्षे पूर्वी उषसो न नूर्लाः           | 1             |
|        | देवेकं चिन्मान्यमानं जेघुन्थाव् त्मनो बृहुतः शम्बरं भेत्           | 20            |
|        | प्र ये गृहादममदुस्त्वाया पराश्वरः श्वतयतिर्वसिष्ठः                 | 1             |
|        | न ते भोजस्य सुख्यं मृष्टन्ताधी सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्          | 21            |
|        | द्वे नप्तुर्देववितः शते गोर्द्वा रथा वृधूमन्ता सुदासः              | 1             |
|        | अहीन्नग्ने पैजवनस्य दानुं होतीव सद्म पर्येमि रेभीन्                | 22            |
|        | चत्वारों मा पैजवनस्य दानाः स्मिद्दिष्टयः कृश्निनों निरेके          | 1             |
|        | ऋजासों मा पृथिविष्ठाः सुदासंस्तोकं तोकाय श्रवंसे वहन्ति            | 23            |
|        | यस्य श्रवो रोदसी अन्तरुवीं शीष्णेंशीष्णें विबुभाजी विभुक्ता        | 1             |
|        | सप्तेदिन्द्रं न स्रवतो गृणन्ति नि युध्याम्धिमेशिशाद्भीके           | 24            |
|        | इमं नेरो मरुतः सश्चतानु दिवोदास्ं न पितरं सुदासः                   | 1             |
|        | अविष्टना पैजवनस्य केतं दूणाशं क्षत्रम्जरं दुवोयु                   | 25            |
| (11)   | 19                                                                 | (म.7, अनु.2)  |
| ऋषिः व | व्यसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                            | देवता इन्द्रः |
|        | यस्तिग्मशृङ्गो वृष्भो न भीम एकः कृष्टीश्र्यावयीत् प्र विश्वाः      | l             |
|        |                                                                    |               |

यस्तिगमशृङ्गो वृष्भो न भीम एकः कृष्टीश्च्यावयित् प्र विश्वाः यः शश्वित् अदिशुष्ट्रो गर्यस्य प्रयन्तास् सुष्वितराय् वेदः ॥ 1 ॥ त्वं ह त्यिदेन्द्र कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तन्वा सम्यें ॥ दासं यच्छुष्णं कुर्यवं न्यस्मा अरेन्थय आर्जुनेयाय् शिक्षेन् ॥ 2 ॥ त्वं धृष्णो धृष्ता वीतहेव्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः सुदासम् ॥ प्र पौरुकृत्सिं त्रसदेस्युमावः क्षेत्रसाता वृत्रहत्येषु पूरुम् ॥ 3 ॥ त्वं नृभिर्नृमणो देववीत्ौ भूरीणि वृत्रा हर्यश्व हंसि ॥ दास्यं चुमुर्रिं धुन्ं चास्वापयो दुभीतये सुहन्तुं ॥ 4 ॥

| तर्व च्यौलानि वज्रहस्त तानि नव यत्पुरो नवृतिं चे सुद्यः         | 1  |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| निवेशने शतत्माविवेषीरहेञ्च वृत्रं नमुचिमुताहेन्                 | 5  |
| सना ता ते इन्द्र भोजेनानि रातहेव्याय दाशुषे सुदासे              | 1  |
| वृष्णे ते हरी वृषेणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्मणि पुरुशाक् वार्जम्  | 6  |
| मा ते अस्यां संहसावन्परिष्टावघायं भूम हरिवः परादै               | 1  |
| त्रायस्व नोऽवृकेभिवंरूथैस्तवं प्रियासः सूरिषुं स्याम            | 7  |
| प्रियास् इत्ते मघवन्नभिष्ट्रौ नरो मदेम शर्णे सर्खायः            | 1  |
| नि तुर्वशुं नि याद्वं शिशीह्यतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्          | 8  |
| सुद्यश्चिन्नु ते मघवन्नुभिष्ट्यौ नर्रः शंसन्त्युक्थ्यशास् उक्था | 1  |
| ये ते हवेभिर्वि पुणीरदोशन्नस्मान्वृणीष्व युज्यीय तस्मै          | 9  |
| एते स्तोमा नुरां नृतम् तुभ्यमस्मुद्र्यञ्चो दर्दतो मुघानि        | 1  |
| तेषामिन्द्र वृत्रहत्ये शिवो भूः सर्खा च शूरोऽविता चे नृणाम्     | 10 |
| नू ईन्द्र शूर् स्तर्वमान ऊती ब्रह्मजूतस्तुन्वी वावृधस्व         | 1  |
| उपे नो वाजान्मिमीह्युप् स्तीन्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः        | 11 |
| । इति पञ्चमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ।                     |    |
|                                                                 |    |

## (तृतीयोऽध्यायः ॥ वर्गाः 1-30)

| (10)   | 20                                                           | (म                              | .7, अनु. <u>2)</u> |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ऋषिः व | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                        | 7                               | देवता इन्द्रः      |
|        | उग्रो जेज्ञे वीर्याय स्वधावाञ्चक्रिरपो नर्यो यत्केरिष्य      | न् ।                            |                    |
|        | जग्मिर्युवो नृषदेनमवोभिस्त्राता न इन्द्र एनेसो म्हिश         | र्वत् ॥1॥                       |                    |
|        | हन्ता वृत्रमिन्द्रः शूश्चीवानुः प्रावीन्नु वीरो जीर्तारमूर्त | T I                             |                    |
|        | कर्ता सुदासे अह वा उं लोकं दाता वसु मुहुरा दाः               | गुषे भूत् ॥ 2 ॥                 |                    |
|        | युध्मो अनुर्वा खेजुकृत्सुमद्धा शूरः सत्राषाङ्जुनुषेमष        | ळिहः ।                          |                    |
|        | व्यास् इन्द्रः पृतेनाः स्वोजा अधा विश्वं शत्रूयन्तं ज        | घान ॥ 3 ॥                       |                    |
|        | उभे चिदिन्द्र रोदेसी महित्वा ऽऽपेप्राथ् तविषीभिस्तु          | विष्मः ।                        |                    |
|        | नि वज्रमिन्द्रो हरिवान्मिमिक्षन्त्समन्धसा मदेषु वा उ         | वोच ॥ 4 ॥                       |                    |
|        | वृषां जजान् वृषेणुं रणाय् तमुं चिन्नारो नयं ससूव             | 1                               |                    |
|        | प्र यः सेनानीरध् नृभ्यो अस्तीनः सत्वा ग्वेषणः स              | ा धृ <u>ष्ण</u> ुः ॥ <b>5</b> ॥ |                    |
|        | नू चित्स भ्रेषते जनो न रेषन्मनो यो अस्य घोरमार्ग             | वेवसात् ।                       |                    |
|        | युज्ञैर्य इन्द्रे दर्धते दुवांसि क्षयत्स राय ऋतुपा ऋते       | नाः ॥ ७ ॥                       |                    |
|        | यदिन्द्र पूर्वो अपराय शिक्ष्त्रयुज्यायान्कनीयसो देष्ण        | म् ।                            |                    |
|        | अमृत इत्पर्यासीत दूरमा चित्र चित्र्यं भरा र्यिं नेः          | 7                               |                    |
|        | यस्त इन्द्र प्रियो जन्नो दर्दाशुदसिन्नरेके अद्रिवः सख        | ते ।                            |                    |
|        | वयं ते अस्यां सुमृतौ चिनष्टाः स्याम् वरूथे अप्नतो            | नृपीतौ ॥ 🛭 ॥                    |                    |
|        | एष स्तोमो अचिक्रदुद्दृषो त उत स्तामुर्मीघवन्नक्रपिष्ट        | :                               |                    |
|        | रायस्कामो जरितारं तु आगुन्त्वमुङ्ग श्रेक्र वस्व आ            | । शिको नः 📗 🤋 📗                 |                    |
|        | स ने इन्द्र त्वर्यताया इषे धास्त्मना च ये मुघवनि             | जुनन्ति ।                       |                    |
|        | वस्वी षु ते जिर्ते अस्तु शिक्तर्यूयं पीत स्वस्तिभिः          | सदा नः ॥ 10 ॥                   |                    |
| (10)   | 21                                                           | (म                              | .7, अनु.2)         |
| ऋषिः व | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                        | 7                               | देवता इन्द्रः      |
|        | असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रौ जनुषेमुव            | ोच ।                            |                    |
|        | बोधामिस त्वा हर्यश्व युज्ञैर्बोधा नुः स्तोमुमन्धसो म         | देषु ॥1॥                        |                    |
|        | प्र यन्ति युज्ञं विपयन्ति बुिहः सौमुमादौ विदथौ दुध्रव        | त्रीचः ।                        |                    |
|        | न्युं भ्रियन्ते यशसों गृभादा दूरउपब्दो वृषणो नृषाचे          | <del>•</del>                    |                    |
|        | त्वर्मिन्द्र स्रवित्वा अपस्कः परिष्ठिता अहिना शूर पृ         | ्वींः ।                         |                    |

| त्वद्वविक्रे रुथ्योई न धेना रेजेन्ते विश्वो कृत्रिमीणि भीषा | 3  |
|-------------------------------------------------------------|----|
| भीमो विवेषायुधेभिरेषामपांसि विश्वा नर्याणि विद्वान्         | 1  |
| इन्द्रः पुरो जहीषाणो वि दूधोद्वि वर्ज्रहस्तो महिना जीवान    | 4  |
| न यातर्व इन्द्र जूजुवुर्नो न वन्देना शविष्ठ वेद्याभिः       | 1  |
| स शर्धदुर्यो विषुणस्य जन्तोर्मा शिश्नदैवा अपि गुर्ऋतं नीः   | 5  |
| अभि क्रत्वेन्द्र भूरध् ज्मन्न ते विव्यङ्महिमानं रजांसि      | 1  |
| स्वेना हि वृत्रं शर्वसा ज्घन्थ् न शत्रुरन्तं विविदद्युधा ते | 6  |
| देवाश्चित्ते असुर्याय पूर्वेऽनुं क्ष्त्रायं मिमरे सहांसि    | 1  |
| इन्द्रों मुघानि दयते विषह्येन्द्रं वार्जस्य जोहुवन्त सातौ   | 7  |
| कोरिश्चिद्धि त्वामवेसे जुहावेशनिमन्द्र सौर्भगस्य भूरेः      | 1  |
| अवो बभूथ शतमूते अस्मे अभिक्ष्तुस्त्वावेतो वरूता             | 8  |
| सर्खायस्त इन्द्र विश्वहं स्याम नमोवृधासो महिना तरुत्र       | 1  |
| वन्वन्तुं स्मा तेऽवसा समीके ३भीतिमयों वनुषां शवांसि         | 9  |
| स ने इन्द्र त्वर्यताया इषे धास्त्मनी च ये मुघवनो जुनन्ति    | 1  |
| वस्वी षु ते जरित्रे अस्तु शक्तिर्यूयं पीत स्वस्तिभिः सदी नः | 10 |

 (9)
 22
 (म.7, अनु.2)

 ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः
 छन्दः विराट् 1-8, त्रिष्टुप् 9
 देवता इन्द्रः

पिबा सोमीमन्द्र मन्देतु त्वा यं ते सुषावे हर्यश्वाद्रिः ।सोतुर्बाहुभ्यां सुयेत्रो नावी 11 यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येने वृत्राणि हर्यश्च हंसि । स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममतु | 2 | बोधा सु में मघवुन्वाचुमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चीत् प्रशस्तिम्। इमा ब्रह्मं सधुमादे जुषस्व॥ 3॥ श्रुधी हवं विपिपानस्याद्वेर्बोधा विप्रस्याचीतो मनीषाम् । कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिमसुर्यस्य विद्वान्। सदौ ते नाम स्वयशो विवक्ति ॥ 5 ॥ भूरि हि ते सर्वना मानुषेषु भूरि मनीषी हेवते त्वामित् । मारे अस्मन्मेघवुङ्योक्कः | 6 | तुभ्येदिमा सर्वना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्मणि वर्धना कृणोमि । त्वं नृभि्हव्यो विश्वधिस  $\parallel 7 \parallel$ नू चित्रु ते मन्यमानस्य दुस्मोदेश्रुवन्ति महिमानेमुग्र । न वीर्यमिन्द्र ते न रार्धः  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ ये च पूर्व ऋषयो ये च नूला इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः असमे ते सन्तु सुख्या शिवानि यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः || 9 || (6) **23** (म.7, अन्.2)

| <b>(6)</b> | 23                                                                 | (म. <b>7</b> , अनु. <b>2</b> ) |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ऋषिः       | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                              | देवता इन्द्रः                  |
|            | उदु ब्रह्मण्यैरत श्रवस्येन्द्रं समुर्ये मेहया वसिष्ठ               | I                              |
|            | आ यो विश्वानि शर्वसा तृतानोपश्रोता म् ईवेतो वचांसि                 | 1                              |
|            | अयोम् घोषे इन्द्र देवजोमिरिर्ज्यन्त् यच्छुरुधो विवाचि              | 1                              |
|            | नुहि स्वमायुंश्चिकिते जनेषु तानीदंहांस्यति पर्ष्यस्मान्            | 2                              |
|            | युजे रथं गुवेषेणुं हरिभ्यामुप् ब्रह्मणि जुजुषाणमस्थुः              |                                |
|            | -<br>वि बधिष्ट स्य रोदेसी महित्वेन्द्रो वृत्राण्येप्रती जेघुन्वान् | 3                              |
|            | आपेश्चित्पिप्युः स्तुर्योर्चे न गावो नक्षेत्रृतं जीर्तारस्त इन्द्र |                                |
|            | याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छा त्वं हि धीभिर्दयसे नि वार्जान्        | 4                              |
|            | ते त्वा मदो इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविरार्धसं जरि्त्रे          |                                |
|            | एको देवत्रा दयसे हि मर्तानुस्मिञ्छूर सर्वने मादयस्व                | 5                              |
|            | एवेदिन्द्रं वृषेणुं वर्ज्रबाहुं विसिष्ठासो अभ्यर्चन्त्युर्केः      |                                |
|            | स नीः स्तुतो वीरविद्धातुं गोर्मद्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः        | 6                              |
| (6)        | 24                                                                 | (म.7, अनु.2)                   |
| ऋषिः       | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                              | देवता इन्द्रः                  |
|            | योनिष्ट इन्द्र सर्दने अकारि तमा नृभिः पुरुहूत प्र यहि              |                                |
|            | असो यथा नोऽविता वृधे च ददो वसूनि मुमदेश्च सोमैः                    | 1                              |
|            | गृभीतं ते मने इन्द्र द्विबहीः सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि            | 1                              |
|            | _<br>विसृष्टधेना भरते सुवृक्तिरियमिन्द्रं जोहुंवती मनीषा           | 2                              |
|            | आ नो दिव आ पृथि्वया ऋजीिषित्रिदं बुिहः सोम्पेयीय याहि              | 1                              |
|            | वर्हन्तु त्वा हरेयो मुद्रयेञ्चमाङ्गूषमच्छी त्वस्ं मदीय             | 3                              |
|            | आ नो विश्वाभिरूतिभिः सुजोषा ब्रह्म जुषाणो हर्यश्व याहि             | l                              |
|            | वरीवृज्तस्थविरेभिः सुशिप्रास्मे दध्द्वृषेणुं शुष्मीमन्द्र          | 4                              |
|            | एष स्तोमो मह उग्राय वाहे धुरी३ंवात्यो न वाजयेन्नधायि               | l                              |
|            | इन्द्रे त्वायमुक ईिट्टे वसूनां दिवीव द्यामिध नुः श्रोमेतं धाः      | 5                              |
|            | एवा ने इन्द्र वार्यस्य पूर्धि प्र ते महीं सुमितिं वैविदाम          |                                |
|            | इषं पिन्व मुघवेद्धाः सुवीरां यूयं पीत स्वस्तिभिः सदी नः            | 6                              |
| (6)        | 25                                                                 | (म.7, अनु.2)                   |
| ऋषिः       | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                              | देवता इन्द्रः                  |
|            | आ ते मृह ईन्द्रोत्युग्र समन्यवो यत्समरेन्त सेनाः                   | 1                              |
|            | पर्ताति दिद्युन्नर्यस्य बाह्वोर्मा ते मनो विष्वुद्र्यर्थिव चरित्   | 1                              |
|            |                                                                    |                                |

|            | नि दुर्ग ईन्द्र श्रथिह्यमित्रनिभि ये   |                                       |               |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|            | आरे तं शंसं कृणुहि निनित्सोरा          | नो भर संभरणं वसूनाम्                  | 2             |
|            | शृतं ते शिप्रिन्नूतर्यः सुदासे सहस्    | i शंसो <u>उ</u> त रातिरेस्तु          | 1             |
|            |                                        |                                       | 3             |
|            | त्वावंतो हीन्द्र क्रत्वे अस्मि त्वाव   | तोऽवितुः शूर रातौ                     |               |
|            | विश्वेदहानि तविषीव उग्रँ ओकेः          | कृणुष्व हरिवो न मेधीः                 | 4             |
|            | कुत्सा एते हर्यश्वाय शूषिमन्द्रे स     |                                       |               |
|            | स्त्रा कृधि सुहर्ना शूर वृत्रा वृयं    |                                       | 5             |
|            | एवा ने इन्द्र वार्यस्य पूर्धि प्र ते : |                                       |               |
|            | इषं पिन्व मुघवेद्धः सुवीरां यूयं       | _                                     | 6             |
| <b>(5)</b> |                                        | 26                                    | (म.7, अनु.2)  |
| ऋषिः व     | त्रसिष्ठः मैत्रावरुणिः                 | छन्दः त्रिष्टुप्                      | देवता इन्द्रः |
|            | न सोम् इन्द्रमसृतो ममाद् नाब्रह्म      | <br>ाणो मघवनिं सतासीः                 |               |
|            | तस्मी उक्थं जेनये यज्जुजीषत्रृवत्र     |                                       | 1             |
|            | उक्थर्जकथे सोम् इन्द्रं ममाद नीर्थ     | <del></del>                           | 1             |
|            | यदीं सुबार्धः पितरं न पुत्राः सीमा     |                                       | 2             |
|            | चुकार् ता कृणवित्रूनम्नया यानि         |                                       | 2             |
|            | जनीरिव पतिरेकः समानो नि मा             | <del>-</del> -                        | 3             |
|            | एवा तमोहुरुत शृण्व इन्द्र एको          |                                       | 3             |
|            | मिथुस्तुरं ऊतयो यस्यं पूर्वीरसमे       |                                       | 4             |
|            | एवा वसिष्ठ इन्द्रेमूतये नृन्कृष्टीनां  |                                       | 1             |
|            | सुहस्रिण उप नो माहि वाजीन्यूयं         |                                       | 5             |
| (-)        | सुराक्षण उप ना माहि पाणान्यूप          |                                       |               |
| (5)        |                                        | <u>27</u>                             | (म.7, अनु.2)  |
| ऋषः व      | त्रसिष्ठः मैत्रावरुणिः                 | छन्दः त्रिष्टुप्                      | देवता इन्द्रः |
|            | इन्द्रं नरों नेमधिता हवन्ते यत्पाय     | र्गं युनर्जते धियस्ताः                | 1             |
|            | शूरो नृषाता शर्वसश्चकान आ ग            | ोमिति ब्रुजे भेजा त्वं नेः            | 1             |
|            | य ईन्द्र शुष्मों मघवन्ते अस्ति शि      | ाक्षा सर्खिभ्यः पुरुहूत नृभ्यः        | 1             |
|            | त्वं हि हुळहा मेघवुन्विचेता अप         | वृधि परिवृतं न राधः                   | 2             |
|            | इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधि क्ष      | •                                     | 1             |
|            | ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदुद्र         | •                                     | 3             |
|            | नू चित्र इन्द्रों मुघवा सहूती दानो     | ,                                     | 1             |
|            | अनूना यस्य दक्षिणा पीपाय वाम           |                                       | 4             |
|            | · Ø==                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |

| न् इंन्द्र राये वरिवरक्शी न् आ ते मनों ववृत्याम मुघायं गोमृदश्वावृद्धथवृद्धन्तों युयं पात स्वृत्तिभः सदा नः  28  (म.7, अन्.2)  ऋषः वरिष्ठः मैत्रावरुणः  छन्दः त्रिष्ट्प्  ब्रह्मां ण इन्द्रोपं याहि विद्वान्वांश्वेर्स्ते हर्त्यः सन्तु युक्ताः  विश्वे चिद्धित त्वां विहवनन्त मतां अस्माकृमिच्छ्णृहि विश्वमिन्व  हवं त इन्द्र महिमा व्यान् इ ब्रह्म यत्पासि शवसिकृषीणाम्  आ यद्धज्ञं दिश्वे हस्तं उग्र घोरः सन्क्रत्वां जिनिष्ठा अषाळ्हः  तव् प्रणीतीन्द्र जोहुंवानान्त्सं यवृत्त्र रोदंसी निनेथं  महे क्षृत्राय शवसे हि ज्जोऽतृतुजिं चित्तुत्विरुशित्रशिश्रत्  पुभिनं इन्द्राहीभर्दशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितवः पर्वन्ते  प्रति यञ्चष्टे अनृतमनेना अर्व द्विता वरुणो मायो नः सात्  वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो राधसो यद्धस्तिभः सदा नः  वो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो युयं पात स्वस्तिभः सदा नः  (5)  29  (म.7, अन्.2)  ऋषः विसष्टः मैत्रावरुणः  छन्दः त्रिष्ट्प्  य्वं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र यहि हरिव्सत्दिकाः  पिवा त्वरंस्य सुर्षुतस्य चारोदंदों मुघानि मघवत्रियानः  पवा त्वरंस्य सुर्षुतस्य चारोदंदों मुघानि मघवत्रियानः  विश्वे मुतिरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शुणवो ह्वेमा  अस्त्रां पुत्रस्यां सुतिः सुक्तेः क्रता नृनं ते मघवन्दाशेम  विश्वे मुतिरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शुणवो ह्वेमा  अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रास्पु प्रमितः पितेवं  वोचेमेदिन्दं मुघवानमेनं मुहो रायो राधसो यद्धसः  यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो युयं पात स्व्यत्तिभः सदा नः  (5)  30  (म.7, अन्.2)  ऋषः विसष्टः मैत्रावरुणः  छन्दः त्रष्ट्प  देवता इन्द्रः  अत्रे ने देव शर्वसा याहि शुष्मिन्या वृध ईन्द्र रायो अस्य  मुहं गुम्णायं नृपते सुवज्ञ मिर्ट क्षाय प्रारं स्वा प्रस्य  महं नृम्णायं नृपते सुवज्ञ मिर्ट क्षाय प्रस्य स्वा प्रस्य राया स्वा स्वा स्वा स्वा स्वा स्वा स्वा स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ब्रह्मा ण इन्द्रापं याहि विद्वान्वांश्वस्ते हरेयः सन्तु युक्ताः ।  ब्रह्मा ण इन्द्रापं याहि विद्वान्वांश्वस्ते हरेयः सन्तु युक्ताः ।  विश्वे विद्वान्त विह्वन्त मताँ अस्माकृमिच्छृणृहि विश्वमिन्व ॥ 1 ॥  हवं त इन्द्र महिमा व्यानुइ ब्रह्म यत्पासं शवसितृष्णणाम् ।  अा यद्वज्ञं दिष्ठिषं हस्तं उग्र घोरः सन्क्रत्वां जिनष्ठा अषाळ्हः ॥ 2 ॥  तव प्रणीतीन्द्र जोडुंवानान्त्सं यृत्वृत्र रोदंसी निनेथं ।  मुहे क्षृत्राय् शर्वसे हि जुर्रोऽतूतुजि चितुतुजिरिशश्वत् ॥ 3 ॥  पुपिनाँ इन्द्राहीभर्दशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितयुः पर्वन्ते ।  प्रति यञ्चष्टे अनृतमनेना अव द्विता वर्रणो मायी नः सात् ॥ 4 ॥  वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमनेनं महो रायो राधसो यददंत्रः ॥ 5 ॥  (5) 29 (म.७, अनु.2)  श्विषः वसिष्टः मैत्रावरुणः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः ।  अयं सोमं इन्द्र तुस्यं सुन्य आ तु प्र यहि हरियस्तवोकाः ।  पिवा त्वरंस्य सुचुतस्य चारोदंदों मुघानि मधवित्रयानः ॥ 1 ॥  ब्रह्मन्वीर् ब्रह्मकृतिं जुषाणोंऽर्वाचीनो हरिभिर्याष्टि तूर्यम् ।  अस्मित्रु षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्माणि शृणव इमा नः ॥ 2 ॥  का ते अस्त्यर्रकृतिः सूकैः कदा नृतं ते मधवन्दाशम ॥ 3 ॥  वत्रो घा ते पुरुष्याः इदस्य-येषां पूर्वेषामरुणोर्महषीणाम् ॥ 3 ॥  उतो घा ते पुरुष्याः इदस्य-येषां पूर्वेषामरुणोर्महषीणाम् ॥ 3 ॥  उतो घा ते पुरुष्याः इदस्य-येषां पूर्वेषामरुणोर्महषीणाम् ॥ 4 ॥ वोचेमेदिन्दं मुघवानमनेनं महो रायो राधसो यदद्रः ॥ यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्व्हितिभृः सदी नः ॥ 5 ॥  (5) 30 (म.७, अनु.2)  ऋषः वसिष्टः मैत्रावरुणः छन्दः त्रिष्ट्ष देवता इन्द्रः ।  आ नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवा वृध ईन्द्र रायो अस्य ॥ देवता इन्द्रः ॥ नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवा वृध ईन्द्र रायो अस्य ॥ देवता इन्द्रः ॥ वा नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवा वृध ईन्द्र रायो अस्य ॥ विद्राय मुरेष् नृप्यो नृपते सुवज्ञ मिह क्षत्रा पारस्याय शूर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | गोमुदश्वविद्वयेवद्यन्तो यूयं पति स्वस्तिभिः सदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नः ॥ 5 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ब्रह्मा ण इन्द्रोपं याहि विद्वानुर्वाञ्चस्ते हर्रयः सन्तु युक्ताः  विश्वे चिद्धि त्वा विह्वन्तु मता अस्माकुमिच्छृणुहि विश्वमिन्व हवं त इन्द्र महिमा व्यन्ति इब्रह्म यत्पासि शवसिृत्रृशीणाम् आ यद्धन्न दिष्ये हस्तं उग्र घोरः सन्क्रत्वां जनिष्ठा अषाळ्हः तव प्रणीतीन्द्र जोहेवानान्त्सं यृत्वृत्त रोदसी निनेथं  महे क्षृत्राय शवसे हि ज्जेऽतूतुर्जि चित्तृतुर्जिरिशश्चत् प्रिमन इन्द्राहिभर्दशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितयः पर्वन्ते प्रति यञ्चष्टे अनृतमनेना अवं द्विता वरुणो मायो नः सात् वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो राधसो यद्दश्चः यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभः सदा नः  (5)  29  (म.७, अनु.2)  ऋषः वसिष्ठः मैत्रावरुणः छन्दः त्रिष्ट्ष ये सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्य आ तु प्र यहि हरिवस्तदीकाः पिवा त्वरंस्य सुष्ठृतस्य चारोदंदों मुघानि मघवित्रयानः प्रति वस्त्रयः सुष्ठृतस्य चारोदंदों मुघानि मघवित्रयानः ब्रह्मन्तिर ब्रह्मकृति जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूर्यम् अस्मत्र् षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्माणि शृणव इमा नः का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कृदा नृनं ते मघवन्दाशेम विश्वा मृतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हवेमा उतो घा ते पुरुष्याः इदास-व्येषा पूर्वेषामशृणोर्ऋषीणाम् अधाहं त्वा मघवञ्चोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमितः पितेवं वोचेमेदिन्दं मुघवानमेनं मुहो रायो राधसो यद्दिनः यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः  (5)  30  (म.७, अनु.2) इक्षः विसष्ठः मैत्रावरुणः सुवसा याहि शृत्राय पाँस्यीय श्रर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (5)  | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (म.७, अनु.२)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विश्वे चिद्धि त्वां विहर्वन्त मताँ अस्माक्मेम्च्हृणाहि विश्वमिन्य हवं त इन्द्र मिहमा व्यांनुड् ब्रह्म यत्पासि शवस्तृत्र्वणाम् ।  आ यद्धचं विष्ठे हस्तं उग्र घोरः सन्क्रत्वां जनिष्ठा अषांळ्हः ॥ 2 ॥  तव प्रणीतीन्द्र जोहृंवानान्त्सं यृत्र्वत्र रोदसी निनेथं ।  मृहे क्षृत्राय शवसे हि ज्जेऽतृंतुर्जि चित्तुर्तुजरिश्रत्रत् ॥ 3 ॥  पुभिनं इन्द्राहेभिर्दशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितयः पर्वन्ते ।  प्रति यञ्चष्टे अनृंतमनेना अवं द्विता वरुणो मायो नः सात् ॥ 4 ॥  वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो रार्थसो यद्ददेत्रः ।  यो अर्चतुते ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 5 ॥  (5) 29 (म.७, अनु.2)  ऋषः वसिष्ठः मैत्रावरुणः छन्दः त्रिष्ट्प वेवता इन्द्रः ।  अयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र यहि हरिवस्तदाकाः । ॥ 1 ॥  ब्रह्मन्वीर् ब्रह्मकृति जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूर्यम् ॥ 1 ॥  अस्मत्रू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्माणि शृणव इमा नः ॥ 2 ॥  का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कृदा नृनं ते मधवन्दाशोम ॥ 1 ॥ 2 ॥  विश्वा मृतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हवेमा ॥ 3 ॥  उतो घा ते पुरुष्याः इदोस्-वेषां पूर्वेषामर्शुगक्रिषीणाम् ॥ 3 ॥ 3 ॥  उतो घा ते पुरुष्याः इदोस्-वेषां पूर्वेषामर्शुगक्रिषीणाम् ॥ 3 ॥ 4 ॥ वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं मृहो रायो रार्थसो यददेत्रः ॥ 5 ॥  (5) 30 (म.७, अनु.2)  ऋषिः विसष्ठः मैत्रावरुणः छन्दः व्रष्टुप वेवता इन्द्रः ।  आ नों देव शर्वसा याहि शुष्मु-भवां वृध ईन्द्र रायो अस्य महे सृत्राय पौस्याय श्रर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ऋषिः | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | देवता इन्द्रः                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विश्वे चिद्धि त्वां विहर्वन्त मताँ अस्माक्मेम्च्हृणाहि विश्वमिन्य हवं त इन्द्र मिहमा व्यांनुड् ब्रह्म यत्पासि शवस्तृत्र्वणाम् ।  आ यद्धचं विष्ठे हस्तं उग्र घोरः सन्क्रत्वां जनिष्ठा अषांळ्हः ॥ 2 ॥  तव प्रणीतीन्द्र जोहृंवानान्त्सं यृत्र्वत्र रोदसी निनेथं ।  मृहे क्षृत्राय शवसे हि ज्जेऽतृंतुर्जि चित्तुर्तुजरिश्रत्रत् ॥ 3 ॥  पुभिनं इन्द्राहेभिर्दशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितयः पर्वन्ते ।  प्रति यञ्चष्टे अनृंतमनेना अवं द्विता वरुणो मायो नः सात् ॥ 4 ॥  वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो रार्थसो यद्ददेत्रः ।  यो अर्चतुते ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 5 ॥  (5) 29 (म.७, अनु.2)  ऋषः वसिष्ठः मैत्रावरुणः छन्दः त्रिष्ट्प वेवता इन्द्रः ।  अयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र यहि हरिवस्तदाकाः । ॥ 1 ॥  ब्रह्मन्वीर् ब्रह्मकृति जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूर्यम् ॥ 1 ॥  अस्मत्रू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्माणि शृणव इमा नः ॥ 2 ॥  का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कृदा नृनं ते मधवन्दाशोम ॥ 1 ॥ 2 ॥  विश्वा मृतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हवेमा ॥ 3 ॥  उतो घा ते पुरुष्याः इदोस्-वेषां पूर्वेषामर्शुगक्रिषीणाम् ॥ 3 ॥ 3 ॥  उतो घा ते पुरुष्याः इदोस्-वेषां पूर्वेषामर्शुगक्रिषीणाम् ॥ 3 ॥ 4 ॥ वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं मृहो रायो रार्थसो यददेत्रः ॥ 5 ॥  (5) 30 (म.७, अनु.2)  ऋषिः विसष्ठः मैत्रावरुणः छन्दः व्रष्टुप वेवता इन्द्रः ।  आ नों देव शर्वसा याहि शुष्मु-भवां वृध ईन्द्र रायो अस्य महे सृत्राय पौस्याय श्रर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | ब्रह्मा ण इन्द्रोपं याहि विद्वानुर्वाञ्चस्ते हरयः सन्त्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रु युक्ताः ।                                                                                                                                                                                                                                                                |
| आ यहच्चं दिष्षे हस्ते उग्र घोरः सन्क्रत्वां जिनिष्टा अषिळ्टः त्व प्रणीतीन्द्र जोहुंवानान्त्सं यद्दृत्र रोदंसी निनेश्रं ।  मृहं क्षृत्राय शवंसे हि ज्ज्ञेऽतूंतुर्जि चित्तृतुंजिरिशक्षत् ॥ 3 ॥  पुभिनं इन्द्राहिभिदंशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितयः पवन्ते ।  प्रति यञ्चष्टे अनृतमनेना अवे द्विता वर्रणो मृायी नेः सात् ॥ 4 ॥  वोचेमेदिन्द्रं मृघवानमेनं मृहो रायो राधेसो यद्ददेत्रः ।  यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्व्रित्तिष्टः सदा नः ॥ 5 ॥  (5) 29 (म.७, अनु.2)  ऋषः वसिष्ठः मैत्रावर्रणः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः ।  अयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र यहि हरिवृस्तदोकाः ।  पिवा त्वर्षस्य सुषुतस्य चारोदंदी मृघानि मघवित्रयानः ॥ 1 ॥  ब्रह्मन्वीर ब्रह्मकृति जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूर्यम् ।  अस्मित्र षु सर्वने मादयस्वोप ब्रह्माणि शृणव इमा नः ॥ 2 ॥  का ते अस्त्यर्थकृतिः सुकैः कृदा नूनं ते मघवन्दाशेम ॥ 3 ॥  उतो घा ते पृरुष्याः इदासुन्येषुं पूर्वेषुमर्शुणोर्ऋषीणाम् ॥ 3 ॥  उतो घा ते पृरुष्याः इदासुन्येषुं पूर्वेषुमर्शुणोर्ऋषीणाम् ॥ 3 ॥  उतो घा ते पृरुष्याः इदासुन्येषुं पूर्वेषुमर्शुणोर्ऋषीणाम् ॥ 4 ॥ वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं मृहो रायो राधेसो यद्देतः ॥ अर्चतो ब्रह्मिकृतिमविष्ठो यूयं पात स्व्रस्तिभः सदा नः ॥ 5 ॥  (5) 30 (म.७, अनु.2)  ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावर्रणः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः  आ नो देव् शर्वसा याहि शुष्मिन्थवा वृथ ईन्द्र रायो अस्य महे मृग्णायं नृपते सुवज्ञ मिर्ह क्षुत्राय पाँस्याय शूरः ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | विश्वे चिद्धि त्वो विहर्वन्त मर्ता अस्माकृमिच्छृण्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गुहि विश्वमिन्व ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तव् प्रणीतीन्द्र जोहुवानान्त्सं यत्रृत्न रोदंसी निनेथं ॥ 3 ॥ पृक्षिनं इन्द्राहिभर्दशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितयः पर्वन्ते ॥ 4 ॥ प्राप्ति यञ्चष्टे अनृतमनेना अर्व द्विता वर्रुणो मायो नः सात् ॥ 4 ॥ योचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो राधसो यद्दद्रः ॥ 5 ॥ यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभः सदा नः ॥ 5 ॥  (5) 29 (म.७, अन्.2)  ऋषः विसष्टः मैत्रावरुणः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः ॥ 1 ॥ 1 ॥ अर्थ सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र यहि हरिवस्तदोकाः ॥ 1 ॥ अर्थ सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र यहि हरिवस्तदोकाः ॥ 1 ॥ अर्थसमत्र षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्मणि शृणव इमा नः ॥ 2 ॥ अत्रस्मत्र षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्मणि शृणव इमा नः ॥ 2 ॥ का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कृदा नृनं ते मधवन्दाशेम ॥ 3 ॥ उतो घा ते पुरुष्याः इदासन्येषुः पूर्वेषामशृणोर्क्रवीणाम् ॥ 3 ॥ उतो घा ते पुरुष्याः इदासन्येषुः पूर्वेषामशृणोर्क्रवीणाम् ॥ 3 ॥ अधाहं त्वां मधवज्ञोहवीमि त्वं नं इन्द्रास्त्रि प्रमितः पित्वे ॥ 4 ॥ योचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो राधसो यद्दद्रः ॥ यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभः सदो नः ॥ 5 ॥ (5) 30 (म.७, अन्.2) ऋषः विसष्टः मैत्रावरुणः छन्दः त्रष्टुप् देवता इन्द्रः आ नां देव् शवंसा याहि शुष्मिन्भवां वृध ईन्द्र रायो अस्य ॥ देवता इन्द्रः महे नृम्णायं नृगते सुवज्र मिहे क्षुत्रायु पाँस्याय शूरः ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | हवं त इन्द्र महिमा व्यनिड् ब्रह्म यत्पासि शवस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> ग</u> ुत्रृषी <sup>।</sup> णाम्                                                                                                                                                                                                                                         |
| मृहे क्षृत्राय् शर्वसे हि ज्जेऽत्तूर्तुजि चित्तूर्तुजिरशिश्रत् ॥ 3 ॥ एभिर्न इन्द्राहिभिर्दशस्य दुर्मिृत्रासो हि क्षितयः पर्वन्ते ॥ 4 ॥ वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं मृहो रायो राधंसो यहदंत्रः ॥ 5 ॥ द्रित यञ्चष्टे अनृतमनेना अव द्विता वरुणो मायो नंः सात् ॥ 4 ॥ वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं मृहो रायो राधंसो यहदंत्रः ॥ 5 ॥ द्रित्राभः सदी नः ॥ 5 ॥ इर्षाः वसिष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः ॥ 1 ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | आ यद्वज्रं दिधषे हस्तं उग्र घोरः सन्क्रत्वां जनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ष्ट्रा अपोळहः ॥ 2 ॥                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पुभिनं डुन्द्राहंभिर्द्शस्य दुर्मित्रास्गे हि क्षितयः पर्वन्ते ॥ ४ ॥ व्याचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं मुहो रायो राधसो यद्दद्रः ॥ अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 5 ॥ 5 ॥ (5) 29 (म.७, अनु.2) व्रिषः विसष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्ठुप् देवता इन्द्रः ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | तव प्रणीतीन्द्र जोहुंवानान्त्सं यन्नृन्न रोदेसी निनेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>1</del>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रति यञ्चष्टे अनृतमनेना अर्व द्विता वर्रुणो मायी नः सात् वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो राधसो यहदेत्रः । उ अर्चतो ब्रह्मकृतिमिविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभः सदा नः ॥ 5 ॥ 5 ॥ (म.७, अनु.2) व्हिषः विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः अयं सोमे इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र यिह हरिवस्तदौकाः । ॥ 1 ॥ ब्रह्मन्वीर् ब्रह्मकृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याद्वि तूर्यम् अस्मित्रू षु सर्वने मादयुस्वोप् ब्रह्माणि शृणव इमा नः ॥ 2 ॥ वश्वा ते अस्त्यरंकृतिः सुक्तैः कदा नूनं ते मघवन्दाशेम विश्वा मतीरा तेतने त्वायाधा म इन्द्र शणवो हवेमा ॥ 3 ॥ उतो घा ते पुरुष्याः इदीस्न्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋषीणाम् अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं ने इन्द्रास्ति प्रमितः पितेव वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो राधसो यहदेत्रः ॥ 4 ॥ वाचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो राधसो यहदेत्रः ॥ उत्ती ब्रह्मकृतिमिविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभः सदा नः ॥ 5 ॥ (म.७, अनु.2) व्हिषः विसष्टः मैत्रावरुणः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः आ नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवा वृध ईन्द्र रायो अस्य महे नृम्णार्य नृपते सुवज्र महि क्ष्त्राय् पांस्यीय शूर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | महे क्षत्राय शर्वसे हि जुज्ञेऽतूतुर्जि चित्तूतुर्जिरशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्रित् ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं मुहो रायो राधसो यद्ददेशः यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वृस्तिभिः सर्दा नः  (5)  29 (म.7, अनु.2)  ऋषः विसष्ठः मैत्रावरुणः छन्दः त्रिष्ठुप् देवता इन्द्रः  अयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र यिह हरिवृस्तदोंकाः   पिबा त्वरंश्य सुषुतस्य चारोर्ददो मुघानि मघविन्नयानः    1    ब्रह्मन्वीर् ब्रह्मकृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूर्यम्   अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्मणि शृणव इमा नः    2    का ते अस्त्यरंकृतिः सूकैः कदा नूनं ते मघवन्दाशेम   विश्वा मृतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हवेमा    3    उतो घा ते पुरुष्याः इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋषीणाम्   अधाहं त्वा मघवञ्चोहवीमि त्वं ने इन्द्रासि प्रमितः पितेव    4    वोचेमेदिन्द्रं मृघवानमेनं मृहो रायो राधसो यद्ददेनः   यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वृस्तिभिः सर्दा नः    5    (5)  30 (म.7, अनु.2)  ऋषः विसष्ठः मैत्रावरुणः छन्दः त्रिष्ठुप् देवता इन्द्रः  यो त्रा देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवा वृध ईन्द्र रायो अस्य   मृहे नृम्णायं नृपते सुवज्र मिहि क्षुत्राय पौस्याय शूर    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | पुभिनी इन्द्राहेभिर्दशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितयः पव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>निते</del> ।                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः  29 (म.7, अनु.2)  ऋषिः विसष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः  अयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र यिह हरिवस्तदोकाः  पिबा त्वरंस्य सुषुतस्य चारोर्ददो मुघानि मधवित्रयानः ॥ 1 ॥  ब्रह्मन्वीर ब्रह्मकृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूर्यम्  अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्मणि शृणव इमा नः ॥ 2 ॥  का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नृतं ते मधवन्दाशेम ॥ 3 ॥  विश्वा मृतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हवेमा ॥ 3 ॥  उतो घा ते पुरुष्याः इदासन्येषा पूर्वेषामशृणोर्ऋषीणाम् ॥ 3 ॥  अधाहं त्वा मधवज्ञोहवीमि त्वं न इन्द्रास् प्रमितः पितेव ॥ 4 ॥  वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो राधसो यद्ददेन्नः ॥ 3 ॥  (5)  30 (म.7, अनु.2)  ऋषिः विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः  आ नो देव शवसा याहि शुष्पिन्भवा वृध ईन्द्र रायो अस्य ॥ देवता इन्द्रः  महे नृम्णार्य नृपते सुवज्र मिह क्षत्राय पोंस्याय शूरः ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | प्रति यञ्चष्टे अनृतमनेना अर्व द्विता वर्रुणो मायी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ो नेः सात् ॥ ४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (5)  29 (म.७, अनु.२)  ऋषिः विसष्टः मैत्रावरुणिः  छन्दः त्रिष्टुप्  देवता इन्द्रः  अयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र यिह हरिव्स्तदोंकाः  पिबा त्वर्ंस्य सुर्षुतस्य चारोर्ददों मुघानि मघवित्रयानः  ब्रह्मेन्वीर् ब्रह्मेकृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूर्यम्  अस्मित्रू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्मीणि शृणव इमा नः  का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन्दाशेम  विश्वा मृतीरा तंतने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हवेमा  उतो घा ते पुरुष्याः इदास-येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋषीणाम्  अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रास्ति प्रमितः पितेवं  वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं मृहो रायो राधसो यद्देत्रः  यो अर्चतो ब्रह्मेकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभः सदा नः  (5)  30 (म.७, अनु.२)  ऋषिः विसष्टः मैत्रावरुणिः  छन्दः त्रिष्टुप्  देवता इन्द्रः  आ नो देव शर्वसा याहि शुष्मि-भवां वृध ईन्द्र रायो अस्य  मृहे नृम्णायं नृपते सुवज्र मिहं क्षुत्राय पोंस्याय शूर  ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | वोचेमेदिन्द्रं मुघवनिमेनं मुहो रायो रार्धसो यद्ददे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | न्नः ।                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ऋषिः विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः  अयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र यहि हरिवस्तदोकाः  पिबा त्वर्षस्य सुषुतस्य चारोर्ददों मुघानि मघवित्रयानः  ब्रह्मेन्वीर् ब्रह्मेकृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभियाहि तूर्यम्  अस्मित्रू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्मणि शृणव इमा नः  का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन्दाशेम  विश्वा मृतीरा ततने त्वायाधां म इन्द्र शृणवो हवेमा  उतो घा ते पुरुष्याः इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋषीणाम्  अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं ने इन्द्रासि प्रमीतः पितेवं  वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं मृहो रायो राधसो यद्दन्नः  यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः  (5)  30  (म.७, अनु.२)  ऋषिः विसष्टः मैत्रावरुणिः  छन्दः त्रिष्टुप्  देवता इन्द्रः  आ नो देव शवसा यहि शुष्मिन्भवां वृध ईन्द्र रायो अस्य  मृहे नृम्णायं नृपते सुवज्र महि क्ष्राय पोंस्याय शूर  ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | यो अर्चीतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पति स्वस्तिभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : सदौ नः       ॥ <u>5</u> ॥                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र यहि हरिव्सतदोकाः ।  एष त्वर्रस्य सुषुतस्य चारोर्ददों मुघानि मघवित्रयानः ॥ 1 ॥  ब्रह्मन्वीर् ब्रह्मकृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूयम्  अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्मणि शृणव इमा नः ॥ 2 ॥  का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कुदा नूनं ते मघवन्दाशेम ।  विश्वा मृतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हवेमा ॥ 3 ॥  उतो घा ते पुरुष्याः इद्दास्-येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋषीणाम् ॥ अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रास् प्रमितः पितेवं ॥ 4 ॥  वोचेमेदिन्द्रं मृघवानमेनं मृहो रायो राधसो यद्दन्नः ॥ अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पति स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 5 ॥  (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)  | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (म.7, अनु.2)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पिबा त्वर्रस्य सुषुतस्य चारोर्दर्श मुघानि मघवन्नियानः ॥ 1 ॥ ब्रह्मन्वीर् ब्रह्मकृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूर्यम् अस्मन्नू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्मणि शृणव इमा नः ॥ 2 ॥ का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नृनं ते मघवन्दाशेम विश्वा मृतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हवेमा ॥ 3 ॥ उतो घा ते पुरुष्याः इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋषीणाम् अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं ने इन्द्रास् प्रमीतः पितेवं ॥ 4 ॥ वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्दद्नः । यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 5 ॥ (5) — 30 — (म.7, अनु.2) — त्रिषः विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः आ नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवां वृध ईन्द्र रायो अस्य महे नृम्णायं नृपते सुवज्र मिह क्षुत्राय पौरस्याय शूर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ऋषिः | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | देवता इन्द्रः                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पिबा त्वर्रस्य सुषुतस्य चारोर्दशे मुघानि मघवन्नियानः ॥ 1 ॥ ब्रह्मन्वीर् ब्रह्मकृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूर्यम् । अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्मणि शृणव इमा नः ॥ 2 ॥ का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नृनं ते मघवन्दाशेम । विश्वा मृतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हवेमा ॥ 3 ॥ उतो घा ते पुरुष्याः इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋषीणाम् अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं ने इन्द्रास् प्रमीतः पितेव ॥ 4 ॥ वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्दन्नः । ॥ 5 ॥ 5 ॥ (5) — 30 — (म.७, अनु.२) हिष्टा विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः आ नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवा वृध ईन्द्र रायो अस्य । महे नृम्णार्य नृपते सुवज्र मिहे क्षुत्राय पौरस्याय शूर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | अयं सोमे इन्द्र तभ्यं सन्व आ त प्र योहि हरिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | त्रस्तदोकाः ।                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अस्मित्रृ षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्मणि शृणव इमा नः ॥ 2 ॥ का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन्दाशेम । विश्वां मृतीरा ततने त्वायाधां म इन्द्र शृणवो हवेमा ॥ 3 ॥ उतो घा ते पुरुष्याः इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋषीणाम् । अधाहं त्वां मघवओहवीमि त्वं नं इन्द्रास् प्रमितिः पितेवं ॥ 4 ॥ वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं मृहो रायो राधसो यद्देन्नः । यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ 5 ॥ (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन्दाशेम   विश्वा मृतीरा तंतने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हवेमा   3    उतो घा ते पुरुष्यार्३ इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋषीणाम्   अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमितः पितेवं    4    वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्दन्नः   यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः    5    (5)   30 (म.७, अनु.२)   ऋषिः विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः   महे नृम्णायं नृपते सुवज्र मिहे क्षृत्राय पौंस्याय शूर    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | पिबा त्वरंस्य सूर्षतस्य चारोर्ददो मुघानि मघवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन्दाशेम   विश्वा मृतीरा तंतने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हवेमा   3    उतो घा ते पुरुष्यार्३ इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋषीणाम्   अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमितः पितेवं    4    वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्दन्नः   यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः    5    (5)   30 (म.७, अनु.२)   ऋषिः विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः   महे नृम्णायं नृपते सुवज्र मिहे क्षृत्राय पौंस्याय शूर    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | _ 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्यानः ∥1∥                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| उतो घा ते पुरुष्यार् इदीसन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋषीणाम् । अधाहं त्वां मघवञ्जोहवीमि त्वं नं इन्द्रासि प्रमीतः पितेवं ॥ 4 ॥ वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्दद्गः । यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ 5 ॥ (5) 30 (म.७, अनु.2) ऋषिः विसष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः आ नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवां वृध ईन्द्र रायो अस्य । महे नृम्णायं नृपते सुवज्र मिहं क्षुत्राय पौंस्याय शूर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | ब्रह्मेन्व <u>ीर</u> ब्रह्मेकृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्या <u>हि</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ायानः ॥ 1 ॥<br>इ. तूर्यम् ।                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं ने इन्द्रासि प्रमीतः पितेवं ॥ 4 ॥ वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधंसो यद्देन्नः । यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 5 ॥ (म.७, अनु.२) व्रिषः विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः आ नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवा वृध ईन्द्र रायो अस्य महे नृम्णायं नृपते सुवज्र मिहे क्ष्त्राय पौंस्याय शूर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | ब्रह्मेन्वीर् ब्रह्मेकृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि<br>अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्मणि शृणव ङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भयानः ॥ 1 ॥<br>इ. तूर्यम् ॥<br>मा. नीः ॥ 2 ॥                                                                                                                                                                                                                                |
| वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं मुहो रायो राधसो यद्दन्नः । यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 5 ॥ (5) 30 (म.७, अनु.२) ऋषिः विसष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः आ नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवा वृध ईन्द्र रायो अस्य । मुहे नृम्णार्य नृपते सुवज्र मिहे क्ष्त्राय पौंस्यीय शूर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ब्रह्मेन्वीर् ब्रह्मेकृतिं जुषाणोंऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि<br>अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्माणि शृणव ङ्<br>का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नयानः ॥ 1 ॥<br>इ. तूर्यम्<br>मा नीः ॥ 2 ॥<br>दाशेम ।                                                                                                                                                                                                                        |
| यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 5 ॥ (5) 30 (म.७, अनु.२) व्रिषः विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः आ नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भर्वा वृध ईन्द्र रायो अस्य । महे नृम्णार्य नृपते सुवज्र मिहे क्षृत्राय पौंस्यीय शूर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | ब्रह्मेन्वीर ब्रह्मेकृतिं जुषाणोंऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि<br>अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप ब्रह्मीणि शृणव इः<br>का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन<br>विश्वो मृतीरा तेतने त्वायाधो म इन्द्र शृणवो हः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नयानः ॥ 1 ॥<br>इ. तूर्यम् ।<br>मा नः ॥ 2 ॥<br>दाशेम ।<br>वेमा ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                         |
| (5) 30 (म.७, अनु.२) ऋषिः विसष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः आ नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवो वृध ईन्द्र रायो अस्य । महे नृम्णार्य नृपते सुवज्र मिहे क्षृत्राय पौंस्यीय शूर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | ब्रह्मेन्वीर् ब्रह्मकृतिं जुषाणोंऽर्वाचीनो हरिभियाहि<br>अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्मीणि शृणव इः<br>का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन<br>विश्वा मृतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हः<br>उतो घा ते पुरुष्याः इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नयानः ॥ 1 ॥<br>इ. तूर्यम् ।<br>मा नः ॥ 2 ॥<br>दाशेम ।<br>वेमा ॥ 3 ॥<br>षीणाम् ।                                                                                                                                                                                             |
| ऋषिः विसष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः<br>आ नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भर्वा वृध ईन्द्र रायो अस्य ।<br>महे नृम्णार्य नृपते सुवज्र मिहे क्ष्त्राय पौंस्यीय शूर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | ब्रह्मेन्वीर ब्रह्मकृतिं जुषाणोंऽर्वाचीनो हरिभियाहि<br>अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्माणि शृणव इन्<br>का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मधवन<br>विश्वा मृतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हर<br>उतो घा ते पुरुष्याई इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋ<br>अधाहं त्वा मधवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमित<br>वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो राधसो यहदी                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्यानः ॥ 1 ॥<br>इ. तूर्यम् ।<br>मा नीः ॥ 2 ॥<br>दाशेम ।<br>वेमा ॥ 3 ॥<br>षीणाम् ।<br>ताः प्रितेवी ॥ 4 ॥<br>नाः                                                                                                                                                              |
| आ नो' देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भर्वा वृध ईन्द्र रायो अस्य ।<br>महे नृम्णार्य नृपते सुवज्र मिह क्षृत्राय पौंस्यीय शूर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ब्रह्मेन्वीर ब्रह्मकृतिं जुषाणोंऽर्वाचीनो हरिभियाहि<br>अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्माणि शृणव इन्<br>का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मधवन<br>विश्वा मृतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हर<br>उतो घा ते पुरुष्याई इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋ<br>अधाहं त्वा मधवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमित<br>वोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं महो रायो राधसो यहदी                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्यानः ॥ 1 ॥<br>इ. तूर्यम् ।<br>मा नीः ॥ 2 ॥<br>दाशेम ।<br>वेमा ॥ 3 ॥<br>षीणाम् ।<br>ताः प्रितेवी ॥ 4 ॥<br>नाः                                                                                                                                                              |
| म्हे नृम्णार्य नृपते सुवज्र मिहे क्षृत्राय पौंस्यीय शूर ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (5)  | ब्रह्मेन्वीर ब्रह्मेकृतिं जुषाणोंऽर्वाचीनो हरिभियाहि<br>अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप् ब्रह्माणि शृणव इस्<br>का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन<br>विश्वा मृतीरा तंतने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हर<br>उतो घा ते पुरुष्या इं इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋ<br>अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमित्<br>वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यहदे<br>यो अर्चतो ब्रह्मेकृतिमिविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः                                                                                                                                                                                                                 | स्यानः ॥ 1 ॥<br>त्र्यम् ।<br>मा नः ॥ 2 ॥<br>दाशेम ।<br>बेमा ॥ 3 ॥<br>बीणाम् ।<br>तः पि्तेवं ॥ 4 ॥<br>नः सदां नः ॥ 5 ॥                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ब्रह्मेन्वीर ब्रह्मेकृतिं जुषाणोंऽर्वाचीनो हरिभियाहि<br>अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप ब्रह्माणि शृणव इन्<br>का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन<br>विश्वा मृतीरा तंतने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हन<br>उतो घा ते पुरुष्याः इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋ<br>अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमित्<br>वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं मृहो रायो राधसो यद्दर्य<br>यो अर्चतो ब्रह्मेकृतिमिविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः<br>30                                                                                                                                                                                                          | स्यानः ॥ 1 ॥  त्यंम् ॥  त्यंम् ॥  मा नः ॥ 2 ॥  दाशंम ॥  वेमा ॥ 3 ॥  वीणाम् ॥  तः पितेवं ॥ 4 ॥  तः पतं नः ॥ 5 ॥  (म.७७, अनु.२)                                                                                                                                               |
| ا المالية على المالية على المالية الما |      | ब्रह्मेन्वीर ब्रह्मेकृतिं जुषाणोंऽर्वाचीनो हरिभियांहि<br>अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप ब्रह्माणि शृणव इः<br>का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन<br>विश्वा मृतीरा तंतने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हः<br>उतो घा ते पुंरुष्याः इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋ<br>अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमित्<br>वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यददे<br>यो अर्चतो ब्रह्मेकृतिमिविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः<br>30<br>वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                    | स्यानः ॥ 1 ॥  त्यंम्  त्यंम्  मा नः ॥ 2 ॥  दाशंम  वेमा ॥ 3 ॥  षीणाम्  तः पितेवं ॥ 4 ॥  नः सर्दा नः ॥ 5 ॥  (म.7, अनु.2)  देवता इन्द्रः                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ब्रह्मेन्वीर ब्रह्मेकृतिं जुषाणोंऽर्वाचीनो हरिभियांहि<br>अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप ब्रह्माणि शृणव इः<br>का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन<br>विश्वा मृतीरा तंतने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हर्<br>उतो घा ते पुरुष्याः इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋ<br>अधाहं त्वा मघवओहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमित्<br>वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्देश<br>यो अर्चतो ब्रह्मेकृतिमिविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः<br>यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमिविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः<br>विसष्ठः मैत्रावरुणः छन्दः त्रिष्टुप्<br>आ नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवा वृध ईन्द्रः<br>महे नृम्णायं नृपते सुवज्र मिह क्षत्राय पौस्याय र                    | स्यानः ॥ 1 ॥  त्यंम् ॥  त्यंम् ॥  पा नंः ॥  वेमा ॥  वेमा ॥  वेभा ॥  विभाम् ॥  संः पितेवं ॥  संः पितेवं ॥  संः पतं नः ॥  संः सदां नः ॥  देवता इन्द्रः  रायो अस्य ॥  1 ॥                                                                                                      |
| त्वं विश्वेष सेन्यो जनेष त्वं वत्राणि रन्धया सहन्ते ॥ 2 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ब्रह्मेन्वीर ब्रह्मेकृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि<br>अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप ब्रह्मीण शृणव इः<br>का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन<br>विश्वा मृतीरा तंतने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हर्<br>उतो घा ते पुरुष्या इं इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋ<br>अधाहं त्वा मघवओहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमित्<br>वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधिसो यद्देश्<br>यो अर्चतो ब्रह्मेकृतिमिविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः<br>यो अर्चतो ब्रह्मेकृतिमिविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः<br>यो ना देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवा वृध ईन्द्रः<br>महे नृम्णायं नृपते सुवज्र मिह क्ष्त्राय पौंस्याय इ<br>हर्वन्त उ त्वा हव्यं विवाचि तनूषु शूराः सूर्यस्य | स्यानः       ॥ 1 ॥         इ तूर्यम्       ॥ 2 ॥         मा नः       ॥ 3 ॥         बेमा       ॥ 3 ॥         बीणाम्       ॥ 4 ॥         तः पितेवं       ॥ 4 ॥         तः       ॥ 5 ॥         इ सदौ नः       ॥ 5 ॥         प्रायो अस्य       ॥ 1 ॥         स्तातौ       ॥ 1 ॥ |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | ब्रह्मेन्वीर ब्रह्मेकृतिं जुषाणोंऽर्वाचीनो हरिभियांहि<br>अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप ब्रह्माणि शृणव इः<br>का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन<br>विश्वा मृतीरा तंतने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हर्<br>उतो घा ते पुरुष्याः इदासन्येषां पूर्वेषामशृणोर्ऋ<br>अधाहं त्वा मघवओहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमित्<br>वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्देश<br>यो अर्चतो ब्रह्मेकृतिमिविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः<br>यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमिविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः<br>विसष्ठः मैत्रावरुणः छन्दः त्रिष्टुप्<br>आ नो देव शर्वसा याहि शुष्मिन्भवा वृध ईन्द्रः<br>महे नृम्णायं नृपते सुवज्र मिह क्षत्राय पौस्याय र                    | स्यानः       ॥ 1 ॥         इ तूर्यम्       ॥ 2 ॥         मा नः       ॥ 3 ॥         बेमा       ॥ 3 ॥         बीणाम्       ॥ 4 ॥         तः पितेवं       ॥ 4 ॥         तः       ॥ 5 ॥         इ सदौ नः       ॥ 5 ॥         प्रायो अस्य       ॥ 1 ॥         स्तातौ       ॥ 1 ॥ |

| अहा यदिन्द्र र                       | पुदिनां व्युच्छान्दधो यत         | केतुमुपमं समत्सु                                     | 1                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                      | _<br><u>सुरो</u> न होता हुवानो ३ |                                                      | 3                    |
| वृयं ते ते इन्द्र                    | ,<br>ये चे देव स्तर्वन्त शृ      | र दर्दतो मुघानि                                      | 1                    |
| यच्छी सूरिभ्यी                       | उपुमं वर्रूथं स्वाभुवो           | ज <u>र</u> णामेश्रवन्त                               | 4                    |
| वोचेमेदिन्द्रं म्                    | घवानमेनं मुहो रायो र             | ार्धसो यद्ददेनः                                      | 1                    |
| यो अर्चीतो ब्र                       | ह्मकृत <u>ि</u> मविष्ठो यूयं पति | ा स्वस्तिभिः सदौ नः                                  | 5                    |
| (12)                                 |                                  | 31                                                   | (म.7, अनु.2)         |
| ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणि             | छन्दः गायत्री 1                  | -9, विराट् 10-12                                     | देवता इन्द्रः        |
| प्र व इन्द्रीय मार् <u>दनं</u> हर्यी |                                  | । सर्खायः सोमुपाव्ने                                 | 1                    |
| शंसेदुक्थं सुदानेव उत                |                                  | । चुकृमा सुत्यराधसे                                  | 2                    |
| त्वं न इन्द्र वाज्युस्त्वं :         |                                  | । त्वं हिरण्य <u>य</u> ुवीसो                         | 3                    |
| वयमिन्द्र त्वायवोऽभि !               | प्र णो <sup>'</sup> नुमो वृषन्   | । विद्धी त्वर्रस्य नो वसो                            | 4                    |
| मा नो निदे च वक्तवेऽ                 | र्यो रन्धीररांव्यो               | । त्वे अपि क्रतुर्मम                                 | 5                    |
| त्वं वर्मांसि सुप्रर्थः पुरो         | योधर्ध वृत्रहन्                  | । त्वया प्रति ब्रुवे युजा                            | 6                    |
| मुहाँ उतासि यस्य तेऽन्               | रवधावरी सहः                      | । मुम्नाते इन्द्र रोदसी                              | 7                    |
| तं त्वां मुरुत्वेती परि ५            | <u> गुवद्वाणी स</u> यावेरी       | । नक्षमाणा स् <u>त</u> ह द्युभिः                     | 8                    |
| ऊर्ध्वास्त्वान्विन्देवो ५            | <u>  विन्दस्ममुप</u> द्यवि       | । सं ते नमन्त कृष्टर्यः                              | 9                    |
|                                      |                                  | कृेणुध्वम् ।विशीः पूर्वीः प्र ची                     |                      |
| उ्रुव्यचेसे मुहिने सुवृत्ति          | क्तमिन्द्रीय ब्रह्म जनयन्त्      | <u>न</u> विप्राः ।तस्ये <u>त्र</u> ता <u>नि</u> न रि | मेनन्ति धीराः॥ 11 ॥  |
| इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव           | स्त्रा राजनिं दधिरे स            | हिध्यै । हर्यश्वाय बर्हया                            | समापीन् ॥ 12 ॥       |
| (27)                                 |                                  | 32                                                   | (म.7, अनु.2)         |
| ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः            | : 1-25, शक्तिः वासिष्ठः व        | त्रा <b>26-27</b> छन्दः बृहती 1,5,7                  | 7,9,11,13,15,17,19,  |
| 21,23,25,27, सतोबृह                  | ती 2,4,6,8,10,12,14,1            | 6,18,20,22,24,26, द्विपदा वि                         | राट् 3 देवता इन्द्रः |
| मो षु त्वी वा                        | घतेश्चनारे अस्मन्नि रीर          | मन्                                                  | 1                    |
| <u>आ</u> रात्ताच्चित्स               | धुमादं नु आ गेहीह वृ             | । संत्रुपे श्रुधि                                    | 1                    |
|                                      | <u> क</u> ुर्तः सुते सचा मधौ     |                                                      | 1                    |
| टर्स्ट कार्म जी                      | रेतारों वसरावो रथे न             | पाटमा देशः                                           | 2                    |

मा षु त्वा वाधतश्चनार अस्मान्न रारमन्

आरात्ताच्चित्सध्मादं न आ गेहीह वा सन्नुपे श्रुधि

इमे हि ते ब्रह्मकृतेः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते

इन्द्रे कामं जिर्तारो वस्यवो रथे न पादमा देधः

ग्रयस्कोमो वर्ज्रहस्तं सुदक्षिणं पुत्रो न पितरं हुवे

इम इन्द्रीय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः

ताँ आ मदीय वज्रहस्त पीतये हिरिभ्यां याह्योक आ

श्रवच्छुत्केर्ण ईयते वसूनां नू चिन्नो मिध्यद्विरः

स्द्यश्चिद्यः सहस्राणि श्ता ददन्निकृदित्संन्तमा मिनत्

स वीरो अप्रतिष्कृत इन्द्रेण शूशुवे नृभिः

यस्ते गभीरा सर्वनानि वृत्रहन्त्सुनोत्या च धार्वित

॥ 6 ॥

| भवा वर्रूथं मघवन्मुघोनां यत्सुमजस्मि शर्धतः ।                                                    |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| वि त्वाहेतस्य वेदेनं भजेमुह्या दूणाशो भरा गर्यम् ॥ ७॥                                            |    |   |
| सुनोता सोम्पाब्ने सोम्मिन्द्रीय वृज्रिणे                                                         |    |   |
| पर्चता पुक्तीरवसे कृणुध्वमित्पृणित्रत्रृणते मर्यः ॥ 🛭 ॥ 🖠 ॥                                      |    |   |
| मा स्नेधत सोमिन्। दक्षता महे कृणुध्वं राय आतुर्जे                                                |    |   |
| त्रिण्रिज्जयित् क्षेति पुष्यिति न देवासः कवलवे ॥ १॥                                              |    |   |
| निकः सुदासो रथं पर्यास् न रीरमत् । इन्द्रो यस्यविता यस्य मुरुतो गमृत्स गोमीत व्रजे               | 10 |   |
| गम्द्वाजं वाजयित्रन्द्र मर्त्यो यस्य त्वमिवृता भुवः                                              |    |   |
| अस्माकं बोध्यविता रथानामुस्माकं शूर नृणाम्                                                       | 11 |   |
| उदिक्र्वस्य रिच्युतेंऽशो धनुं न जि्ग्युषः। य इन्द्रो हरिवान्न दंभिन्त तं रिपो दक्षं दधाति सोमिनि | 12 |   |
| मन्त्रमखेर्वं सुधितं सुपेशेस्ं दर्धात युज्ञियेष्वा                                               |    |   |
| पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्मणा भुवत्                                             | 13 |   |
| कस्तमिन्द्र त्वावेसुमा मर्त्यो दधर्षति ।श्रद्धा इत्ते मघवन्यार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासित         | 14 |   |
| मुघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये दर्दति प्रिया वसु।तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभिर्विश्वा तरेम दुरिता  |    |   |
| तवेदिन्द्राव्मं वसु त्वं पुष्यिस मध्यमम्। सत्रा विश्वस्य पर्मस्य राजिस् निकेट्टा गोर्षु वृण्वते  | 16 |   |
| त्वं विश्वस्य धनुदा असि श्रुतो य ईं भवेन्त्याजर्यः                                               |    | 1 |
| तवायं विश्वः पुरुहूत पार्थिवोऽवस्युर्नामं भिक्षते                                                | 17 |   |
| यदिन्द्र यार्वतस्त्वमेतार्वदहमीशीय । स्तोतार्मिद्विधिषेय रदावसो न पोपत्वार्य रासीय               | 18 |   |
| शिक्षेयमिन्महयुते दिवेदिवे राय आ कुंहचिद्धिदे                                                    |    |   |
| नुहि त्वदुन्यन्मेघवन्नु आप्युं वस्यो अस्ति पिता चुन                                              | 19 |   |
| तुरिणारित्सिषासित् वाजं पुरंध्या युजा । आ व इन्द्रं पुरुहूतं नेमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रीम्     | 20 |   |
| न दुंष्टुती मर्त्यो विन्दते वसु न स्रेधन्तं र्यिनीशत्                                            |    |   |
| सुशक्तिरिन्मेघवुन् तुभ्यं मार्वते देष्णं यत्पार्ये दिवि                                          | 21 |   |
| अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुंग्धाइव धेनवः ।ईशानम्स्य जर्गतः स्वर्दश्मीशानिमन्द्र तुस्थुर्षः            | 22 |   |
| न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जीनष्यते                                              |    |   |
| अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गुव्यन्तस्त्वा हवामहे                                             | 23 |   |
| अभी ष्तस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । पुरूवसुर्हि मेघवन्त्स्नादस् भरेभरे च हव्यः                 | 24 |   |
| परां णुदस्व मघवन्नुमित्रान्त्सुवेदां नो वसूं कृधि                                                |    |   |
| अस्माकं बोध्यविता मेहाधुने भवा वृधः सखीनाम्                                                      | 25 |   |
| इन्द्र क्रतुं नु आ भेर पिता पुत्रेभ्यो यथा                                                       |    | 1 |
| शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत् यामीन जीवा ज्योतिरशीमहि                                                | 26 |   |
| मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो३ माशिवासो अर्व क्रमुः                                               |    |   |
| त्वयां वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि                                                        | 27 |   |
| = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                          |    |   |

ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः 1-9, वसिष्ठपुत्राः 10-14

छन्दः त्रिष्टुप्

देवता वसिष्ठपुत्राः इन्द्रः वा 1-9, वसिष्ठः 10-14

| श्चित्यञ्चो मा दक्षिणतस्केपर्दा धियंजिन्वासो अभि हि प्रेम्नुः       | 1                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| उत्तिष्ठेन्वोचे परि बुर्हिषो नृन्न मे दूरादवितवे वसिष्ठाः           | 1                       |
| दूरादिन्द्रमनयुत्रा सुतेन तिरो वैशन्तमित पान्तमुग्रम्               | 1                       |
| पाशद्युम्रस्य वायतस्य सोमात्सुतादिन्द्रोऽवृणीता वसिष्ठान्           | 2                       |
| एवेत्रु कुं सिन्धुमेभिस्ततारेवेत्रु कं भेदमेभिर्जघान                | 1                       |
| एवेन्नु कं दाशराज्ञे सुदास्ं प्रावृदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः    | 3                       |
| जुष्टी नरो ब्रह्मणा वः पितृणामक्षेमव्ययं न किलो रिषाथ               | 1                       |
| यच्छक्रेरीषु बृह्ता रवेणेन्द्रे शुष्ममदेधाता वसिष्ठाः               | 4                       |
| उद्द्यामिवेत्तृष्णजो नाथितासोऽदीधयुर्दाशराज्ञे वृतासीः              | 1                       |
| वसिष्ठस्य स्तुवृत इन्द्रो अश्रोदुरुं तृत्सुभ्यो अकृणोदु लोकम्       | 5                       |
| दुण्डाड्वेद्वोअर्जनास आसुन्परिच्छिन्ना भरता अर्भुकार्सः             | 1                       |
| अर्भवञ्च पुरएता वर्सिष्ठ आदित्तृत्सूनां विशो अप्रथन्त               | 6                       |
| त्रयेः कृण्वन्ति भुवनेषु रेतस्तिस्रः प्रजा आर्या ज्योतिरग्राः       | 1                       |
| त्रयों घुर्मासे उषसं सचन्ते सर्वां इत्तां अनु विदुर्वसिष्ठाः        | 7                       |
| सूर्यंस्य वृक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गंभीरः              | 1                       |
| वार्तस्येव प्रज्वो नान्येन् स्तोमो <sup>।</sup> वसिष्टा अन्वेतवे वः | $\parallel 8 \parallel$ |
| त इन्निण्यं हृदेयस्य प्रकेतैः स्हस्रवल्शम्भि सं चेरन्ति             | 1                       |
| यमेने तृतं पीरिधिं वयन्तोऽप्सरस् उपे सेदुर्वसिष्ठाः                 | 9                       |
| विद्युतो ज्योतिः परि संजिहनिं मित्रावरुणा यदपेश्यतां त्वा           | 1                       |
| तत्ते जन्मोतैकं वसिष्टागस्त्यो यत्त्वी विश आज्भारे                  | 10                      |
| उतासि मैत्रावरुणो वेसिष्टोर्वश्यो ब्रह्मन्मनुसोऽधि जातः             | 1                       |
| द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन् विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्त    | 11                      |
| स प्रेकेत उभयस्य प्रविद्वान्त्सुहस्रदान उत वा सदीनः                 | 1                       |
| यमेने तृतं पीरिधिं वीयुष्यन्नप्सरसः परि जज्ञे वसिष्ठः               | 12                      |
| स्त्रे हे जाताविषिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानम्             | 1                       |
| ततो ह मान् उदियाय मध्यात्ततो जातमृषिमाहुर्वसिष्ठम्                  | 13                      |
|                                                                     | 1                       |
| उपैनमाध्वं सुमनुस्यमोना आ वो गच्छाति प्रतृद्रो वसिष्ठः              | 14                      |

ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः द्विपदा विराट् 1-21, त्रिष्टुप् 22-25 देवता विश्वे देवाः 1-15,18-25, अहिः 16, अहिर्बुध्यः 17

| प्र शुक्रैतुं देवी मेनीषा अस्मत्सुतिष्टो रथो न वाजी         | 1               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| विदुः पृथिव्या दिवो जुनित्रं शृण्वन्त्यापो अध् क्षरेन्तीः   | 2               |
| आपेश्चिदस्मै पिन्वेन्त पृथ्वीर्वृत्रेषु शूरा मंसेन्त उग्राः | 3               |
| आ धूर्ष्यस्मै दधाताश्वानिन्द्रो न वृज्री हिर्रण्यबाहुः      | 4               |
| अभि प्र स्थाताहेव युज्ञं यातेव पत्मन्त्मनी हिनोत            | 5               |
| त्मनो समत्सु हिनोते युज्ञं दधीत केतुं जनीय वीरम्            | 6               |
| उदस्य शुष्मद्भानुर्नात् बिर्भित भारं पृथिवी न भूमे          | 7               |
| ह्वयामि देवाँ अयातुरग्रे सार्धन्नतेन धियं दधामि             | 8               |
| अभि वो देवीं धियं दिधध्वं प्र वो देवत्रा वाचं कृणुध्वम्     | 9               |
| आ चेष्ट आसां पाथो नदीनां वर्रुण उग्रः सहस्रचक्षाः           | 10              |
| राजो राष्ट्रानां पेशो नदीनामनुत्तमस्मै क्ष्त्रं विश्वायु    | 11              |
| अविष्टो अस्मान्विश्वांसु विक्ष्वद्यं कृणोत् शंसं निनित्सोः  | 12              |
| व्येतु दिद्यद्द्विषामशेवा युयोत् विष्व्रग्रपस्तनूनीम्       | 13              |
| अवीन्नो अग्निर्ह्व्यान्नमोभिः प्रेष्ठो अस्मा अधायि स्तोर्मः | 14              |
| सुजूर्देविभिरुपां नपतिं सखीयं कृध्वं शिवो नी अस्तु          | 15              |
| अ्बजामुक्थैरिहं गृणीषे बुध्ने न्दीनां रजःसु षीर्दन्         | 16              |
| मा नोऽहिर्बुध्यो रिषे धान्मा युज्ञो अस्य स्निधदतायोः        | 17              |
| उत ने एषु नृषु श्रवो धुः प्र राये येन्तु शर्धन्तो अर्यः     | 18              |
| तपेन्ति शत्रुं स्वर्ंर्ण भूमा महासेनासो अमेभिरेषाम्         | 19              |
| आ यन्नः पत्नीर्गम्नत्यच्छा त्वष्टी सुपाणिर्दधीतु वीरान्     | <b>   20   </b> |
| प्रति नः स्तोमं त्वष्टी जुषेत् स्यादस्मे अरमितर्वसूयुः      | 21              |
| ता नो रासन्नातिषाचो वसून्या रोदंसी वरुणानी शृणोतु           | 1               |
| वरूत्रीभिः सुशरुणो नो अस्तु त्वष्टा सुदत्रो वि देधातु रायः  | 22              |
| तन्नो रायः पर्वतास्तन्न आपुस्तद्रातिषाच ओषधीरृत द्यौः       |                 |
| वनुस्पतिभिः पृथिवी सुजोषां उभे रोदसी परि पासतो नः           | 23              |
| अनु तदुर्वी रोदेसी जिहातामनुं द्युक्षो वर्रुण इन्द्रंसखा    | 1               |
| अनु विश्वे मुरुतो ये सुहासो रायः स्योम धुरुणं धियध्यै       | 24              |
| तन्नु इन्द्रो वर्रुणो मित्रो अग्निरापु ओषधीर्वुनिनो जुषन्त  | 1               |
| शर्मन्त्स्याम मुरुतामुपस्थै यूयं पात स्वस्तिभिः सदी नः      | 25              |

**(15)** ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः देवता विश्वे देवाः छन्दः त्रिष्टुप्

| शं नं इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न् इन्द्रावरुणा रातहेव्या         |              |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न् इन्द्रापूषणा वार्जसातौ         | 1            |   |
| शं नो भगः शर्म नः शंसो अस्तु शं नः पुरंधिः शर्म सन्तु रायः        |              | 1 |
| शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु            | 2            |   |
| शं नो धाता शर्मु धर्ता नो अस्तु शं ने उरूची भवतु स्वधाभिः         |              |   |
| शं रोदेसी बृहती शं नो अद्भिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु          | 3            |   |
| शं नो अग्निज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावर्रुणावश्विना शम्       |              |   |
| शं नेः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं ने इषिरो अभि वीतु वार्तः         | 4            |   |
| शं नो द्यावीपृथिवी पूर्वहूंतौ शमन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु          |              |   |
| शं नु ओषेधीर्विनिनो भवन्तु शं नो रजेसस्पतिरस्तु जिष्णुः           | 5            |   |
| शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शर्मादित्येभिर्वरुणः सुशंसीः       |              |   |
| शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलीषः शं नुस्त्वष्टा ग्राभिरि्ह शृणोतु     | 6            |   |
| शं नुः सोमो भवतु ब्रह्म शं नुः शं नो ग्रावीणः शर्मु सन्तु युज्ञाः |              |   |
| शं नुः स्वरूणां मितयौ भवन्तु शं नेः प्रस्वर्धः शम्बस्तु वेदिः     | 7            |   |
| शं नुः सूर्यं उरुचक्षा उदेतु शं नुश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु         |              |   |
| शं नुः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नुः सिन्धेवुः शर्मु सुन्त्वार्पः  | 8            |   |
| शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मुरुतः स्वर्काः           |              |   |
| शं नो विष्णुः शर्मु पूषा नो अस्तु शं नो भिवत्रं शम्वस्तु वायुः    | 9            |   |
| शं नो देवः संविता त्रायमाणुः शं नो भवन्तूषसो विभातीः              |              |   |
| शं नेः पुर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः   | <b>   10</b> |   |
| शं नो देवा विश्वेदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु              |              |   |
| शर्मभिषाचः शर्मु रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्या     | <b>₹∥ 11</b> |   |
| शं नीः सत्यस्य पतियो भवन्तु शं नो अवीन्ताः शर्मु सन्तु गार्वाः    |              |   |
| शं ने ऋभवेः सुकृतेः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु             | 12           |   |
| शं नौ अज एकपाद्देवो अस्तु शं नोऽहिर्बुध्यर्ः शं समुद्रः           |              |   |
| शं नो अपां नपत्पि्रुरस्तु शं नुः पृश्निर्भवतु देवगोपा             | 13           |   |
| आदित्या रुद्रा वसेवो जुषन्तेदं ब्रह्मे क्रियमणिं नवीयः            |              |   |
| शृण्वन्तुं नो दिव्याः पार्थिवासो गोर्जाता उत ये यज्ञियासः         | 14           |   |
| ये देवानां यज्ञियां यज्ञियांनां मनोर्यजेत्रा अमृतां ऋत्ज्ञाः      |              |   |
|                                                                   |              |   |

ते नो रासन्तामुरुगायम्द्य यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः ॥ 15 ॥ । इति पञ्चमाष्टके तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।

(चतुर्थोऽध्यायः ॥ वर्गाः 1-30)

| <b>(9</b> ) |                                  | 36                                           | (म.7, अनु.3)       |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| ऋषिः        | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः             | छन्दः त्रिष्टुप्                             | देवता विश्वे देवाः |
|             | प्र ब्रह्मैतु सदेनादृतस्य        | वि रश्मिभीः ससृजे सूर्यो गाः                 | l                  |
|             | वि सार्नुना पृथि्वी संस          | त्र उर्वी पृथु प्रतीकमध्येधे अग्निः          | 1                  |
|             | <u>इ</u> मां वां मित्रावरुणा स्  | गुवृक्तिमिषं न कृण्वे असुरा नवीयः            | 1                  |
|             | इनो वामन्यः पदवीरदे              | ब्धो जनं च मित्रो येतित ब्रुवाणः             | 2                  |
|             | आ वातस्य ध्रजेतो रन              | त इत्या अपीपयन्त धेनवो न सूदीः               | l                  |
|             | मुहो दिवः सदेने जाय              | मानोऽचिक्रदद्वष्भः सस्मिन्नूर्धन्            | 3                  |
|             | गिरा य एता युनज्द्धरी            | ी त इन्द्रे प्रिया सुरथा शूर धायू            | l                  |
|             | प्र यो मृन्युं रिरिक्षतो ि       | मेनात्या सुक्रतुंमर्यमणं ववृत्याम्           | 4                  |
|             | यर्जन्ते अस्य सुख्यं व           | येश्च नमुस्विनुः स्व ऋतस्य धार्मन्           | l                  |
|             | वि पृक्षों बाबधे नृभिः           | स्तर्वान इदं नमो रुद्राय प्रेष्ठम्           | 5                  |
|             |                                  | गवशानाः सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता            | l                  |
|             |                                  | सुधारा अभि स्वेन पर्यसा पीप्योनाः            | 6                  |
|             | उत त्ये नौ मुरुतौ मन             | दसाना धियं तोकं चे वाजिनोऽवन्तु              | l                  |
|             |                                  | चर्न्त्यवीवृध्न्युज्यं ते र्यिं नीः          | 7                  |
|             |                                  | गुध्वं प्र पूषणं विदुथ्यं <u>१</u> ं न वीरम् | 1                  |
|             | भगं धियोऽवितारं नो               | अस्याः सातौ वाजं रातिषाचं पुरंधिम्           | 1                  |
|             |                                  | होके एत्वच्छा विष्णुं निषिक्तपामवोभिः        | l                  |
|             | उत प्रजायै गृण्ते वयो            | ' धुर्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः             | 9                  |
| (8)         |                                  | 37                                           | (म.7, अनु.3)       |
| ऋषिः        | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः             | छन्दः त्रिष्टुप्                             | देवता विश्वे देवाः |
|             | आ वो वाहिष्ठो वहतु               | स्तवध्यै रथो वाजा ऋभुक्षणो अमृक्तः           | 1                  |
|             | अभि त्रिपृष्ठैः सर्वनेषु र       | सोमैर्मदे सुशिप्रा मुहभिः पृणध्वम्           | 1                  |
|             | यूयं हु रत्नं मुघवत्सु ध         | ात्थ स्वर्दशे ऋभुक्षणो अमृक्तम्              | I                  |
|             | -<br>सं युज्ञेषु स्वधावन्तः र्रि | पेबध्वं वि नो राधांसि मृतिभिर्दयध्वम्        | 2                  |
|             | उवोचिथ हि मेघवन्देष              | गं मुहो अभीस्य वसीनो विभागे                  | 1                  |
|             | उभा ते पूर्णा वसुना ग            | ार्भस्ती न सूनृता नि येमते वस्व्या           | 3                  |
|             | त्विमन्द्र स्वयंशा ऋभुः          | क्षा वाजो न साधुरस्तेमेष्यृक्वी              | 1                  |
|             |                                  | गम् ब्रह्मं कृण्वन्तों हरिवो वसिष्ठाः        | 4                  |
|             | सनितासि प्रवतो दाशुः             | षे चिद्याभिर्विवेषो हर्यश्व धीभिः            | l                  |
|             | ववन्मा नु ते युज्याभि            | रूती कुदा ने इन्द्र राय आ देशस्येः           | 5                  |

| ( <b>8</b> )<br>ऋषि: ट | वासर्यसीव वेधसस्त्वं नी कदा नी इन्द्र वर्चसी अस्ती तात्या धिया रियं सुवीरी पृक्षो नो अर्वा न<br>अभि यं देवी निर्ऋतिश्चिदीशे नक्षीन्त इन्द्री शरदी<br>उप त्रिबन्धुर्ज्रदिष्टिमेत्यस्ववेशं यं कृणवेन्त् मर्ता<br>आ नो राधांसि सविता स्त्वक्या आ रायो यन्<br>सदी नो दिव्या पाया सिषक्त यूयं पीत स्वस्तिष्टि<br>असिष्टा मैत्रावरुणाः छन्दा त्रिष्टुप् | युहीत वाजी<br>इ सुपृक्षाः<br>इ<br>पर्वतस्य रातौ |      | <br>  <br> <br> <br>(म.7, अनु.3) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| 7121 41                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 1 0, |                                  |
|                        | उदु ष्य देवः संविता ययाम हिर्ण्ययीम्मितिं या                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                               |      |                                  |
|                        | नूनं भगो हव्यो मानुषिभिर्वि यो रत्नी पुरूवसुर्दध                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 1    |                                  |
|                        | उर्दु तिष्ठ सवितः श्रुध्यर्रस्य हिरण्यपाणे प्रभृतावृ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तस्य                                            |      | 1                                |
|                        | व्युर्श्वीं पृथ्वीममितिं सृजान आ नृभ्यो मर्त्भोजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ां सुवानः                                       | 2    |                                  |
|                        | अपि ष्टुतः संविता देवो अस्तु यमा चिद्धिश्वे वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | र्खो गृणन्ति                                    |      | 1                                |
|                        | स नः स्तोमन्निमस्यर्श्श्चनो धाद्विश्वेभिः पातु पायु                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भि॒र्नि सूरीन्                                  | 3    |                                  |
|                        | अभि यं देव्यदितिर्गृणाति सवं देवस्य सवितुर्जुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>ग</u> णा                                     |      | 1                                |
|                        | अभि सम्राजो वर्रणो गृणन्त्यभि मित्रासो अर्यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ग स <u>्</u> जोषाः                              | 4    |                                  |
|                        | अभि ये मिथो वनुषः सपेन्ते रातिं दिवो रतिष                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चीः पृथिव्याः                                   |      | 1                                |
|                        | अहिर्बुध्ये उत नः शृणोतु वरूत्र्येकेधेनुभिर्नि परि                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>_</del>                                    | 5    |                                  |
|                        | अनु तन्नो जास्पतिर्मंसीष्ट रत्नं देवस्यं सवितुरिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |      |                                  |
|                        | भर्गमुग्रोऽवसे जोहेवीति भग्मनुग्रो अर्थ याति र                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .त् <del>र</del> म्                             | 6    |                                  |
|                        | शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |      | 1                                |
|                        | जम्भयन्तोऽहिं वृकं रक्षांसि सनेम्यस्मद्ययवृत्रमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 7    |                                  |
|                        | वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |      |                                  |
|                        | अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यति पृथिभि                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>                                        | 8    |                                  |
| (7)                    | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |      | (म.7, अनु.3)                     |
| ऋषिः व                 | त्रसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | देवत | ा विश्वे देवाः                   |
|                        | ऊर्ध्वो अग्निः सुमितिं वस्वौ अश्रेत्प्रतीची जूर्णिर्दे                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वतिमिति                                         |      | 1                                |
|                        | भेजाते अद्री रथ्येव पन्थामृतं होता न इषितो य                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | 1    |                                  |
|                        | प्र वविृजे सुप्रया बहिरेषामा विश्पतीव बीरिट इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |      | 1                                |
|                        | विशामकोरुषसः पूर्वहूतौ वायुः पूषा स्वस्तये नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>ग</u> ्युत्वांन्                             | ∥ 2  |                                  |
|                        | ज्मया अत्र वसेवो रन्त देवा उरावन्तरिक्षे मर्जय                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ान्त शु <u>्</u> धाः                            |      | 1                                |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |      |                                  |

|        | अर्वाक्प्थ उरुज्रयः कृणुध्वं श्रोतां दूतस्यं ज्ग्मुषों नो अस्य      | 3                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|        | ते हि युज्ञेषु युज्ञियास् ऊमाः सुधस्थं विश्वे अभि सन्ति देवा        | <del>:</del>                 |
|        | ताँ अध्वर उशातो यक्ष्यग्ने श्रुष्टी भगुं नासत्या पुरंधिम्           | 4                            |
|        | आग्ने गिरो दिव आ पृथिव्या मित्रं वेह वर्रणमिन्द्रमाग्निम्           | 1                            |
|        | आर्यमणुमदितिं विष्णुमेषां सरस्वती मुरुतौ मादयन्ताम्                 | 5                            |
|        | रुरे हुव्यं मृतिभिर्युज्ञियानां नक्षुत्काम् मर्त्यानामसिन्वन्       | 1                            |
|        | धातौ र्यिमीविदुस्यं सेदासां सेक्षीमिह् युज्येभिनुं देवैः            | 6                            |
|        | नू रोदेसी अभिष्ठुते वसिष्ठैर्ऋतावीनो वरुणो मित्रो अग्निः            | 1                            |
|        | यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्क यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः            | 7                            |
| (7)    | 40                                                                  | (म.7, अनु.3)                 |
|        | त्रसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                             | देवता विश्वे देवाः           |
|        | ओ श्रुष्टिर्विदुथ्यार्३ समेतु प्रति स्तोमं दधीमहि तुराणाम्          | 1                            |
|        | यदुद्य देवः संविता सुवाति स्यामास्य रुक्तिनो विभागे                 | 1                            |
|        | मित्रस्तन्नो वर्रुणो रोदसी च द्युभक्तिमन्द्रो अर्युमा देदातु        | 1                            |
|        | दिदेष्टु देव्यदिती रेक्णो वायुश्च यन्नियुवैते भगश्च                 | 2                            |
|        | सेदुग्रो अस्तु मरुतः स शुष्मी यं मर्त्यं पृषदश्वा अवथि              | 1                            |
|        | उतेमुग्निः सरस्वती जुनन्ति न तस्ये रायः पर्येतास्ति                 | 3                            |
|        | अयं हि नेता वर्रण ऋतस्य िमत्रो राजीनो अर्यमापो धुः                  | 1                            |
|        | सुहवा देव्यदितिरनुर्वा ते नो अंहो अति पर्षन्नरिष्टान्               | 4                            |
|        | अस्य देवस्य मीळ्हुषो वया विष्णोरेषस्य प्रभृथे ह्विर्भिः             | 1                            |
|        | विदे हि रुद्रो रुद्रियं महित्वं यसिष्टं वर्तिरश्विनाविरवित्         | 5                            |
|        | मात्रं पूषन्नाघृण इरस्यो वर्रूत्री यद्रीतिषाचेश्च रासेन्            | 1                            |
|        | मयोभुवो नो अर्वन्तो नि पन्ति वृष्टिं परिज्मा वातो ददातु             | 6                            |
|        | नू रोदसी अभिष्ठुते वसिष्ठैर्ऋतावानो वरुणो मित्रो अग्निः             | 1                            |
|        | यच्छेन्तु चुन्द्रा उपमं नो अर्क यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः          | 7                            |
| (7)    | 41                                                                  | (म.7, अनु.3)                 |
| ऋषिः व |                                                                     | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-7 |
|        | देवता अग्नीन्द्रमित्रावरुणाश्विभगपूषब्रह्मणस्पतिसोमरुद्राः 1, भगः 2 | 2-6, उषसः 7                  |
|        | प्रातर्ग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरिश्वना    | 1                            |
|        | प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मण्रस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम         | 1                            |
|        | प्रात्जितं भर्गमुग्रं हुवेम वृयं पुत्रमितेयों विधृता                | 1                            |
|        | आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजी चिद्यं भगं भक्षीत्याहे          | 2                            |
|        |                                                                     |                              |

|            | भगु प्रणेतुर्भगु सत्येराधो भगेमां धिय                                                                                   | मुर्दवा दर्दन्नः                                                            | 1                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|            | भग् प्र णों जनय् गोभिरश्वैर्भग् प्र नृर्                                                                                | भेर्नृवन्तः स्याम                                                           | 3                                                    |
|            | उतेदानीं भगेवन्तः स्याम्रोत प्रीपृत्व उ                                                                                 | त मध्ये अह्नम्                                                              | 1                                                    |
|            | उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां                                                                                     | सुमृतौ स्योम                                                                | 4                                                    |
|            | भर्ग एव भर्गवाँ अस्तु देवास्तेन वयं                                                                                     | भगवन्तः स्याम                                                               | 1                                                    |
|            | तं त्वां भग् सर्व इज्जोहवीति स नों भ                                                                                    | गग पुरपुता भेवेह                                                            | 5                                                    |
|            | सर्मध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव श्                                                                                      | <u> </u>                                                                    | 1                                                    |
|            | अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाश                                                                                        | र्जा वाजिन आ वेहन्तु                                                        | 6                                                    |
|            | अश्ववितार्गोमतीर्न उषासा वीरविताः                                                                                       | सदेमुच्छन्तु भुद्राः                                                        | 1                                                    |
|            | घृतं दुर्हाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात                                                                                  | स्वस्तिभिः सद्यं नः                                                         | 7                                                    |
| <b>(6)</b> | 4                                                                                                                       | 12                                                                          | (म.7, अनु.3)                                         |
| ऋषिः       | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्द                                                                                               | : त्रिष्टुप्                                                                | देवता विश्वे देवाः                                   |
|            | п <del>даши</del> мати жа                                                                                               |                                                                             |                                                      |
|            | प्र ब्रुह्माणो अङ्गिरसो नक्षन्त् प्र क्रेन्द्रन्                                                                        |                                                                             | 1                                                    |
|            | प्र धेनवे उद्प्रुतो नवन्त युज्यातामद्री                                                                                 |                                                                             | 1                                                    |
|            | सुगस्ते अग्ने सनिवत्तो अध्वा युक्ष्वा                                                                                   | -                                                                           |                                                      |
|            | ये वा सद्मेन्नरुषा वीर्वाहों हुवे देवान                                                                                 | गं जनिमानि स <u></u> त्तः                                                   | 2                                                    |
|            | समु वो युज्ञं मेहयुन्नमोभिः प्र होता म                                                                                  | <u> </u> न्द्रो रिरिच उ <u>पा</u> के                                        | 1                                                    |
|            | यजस्व सु पुर्वणीक देवाना युज्ञियाम्                                                                                     | रमेतिं ववृत्याः                                                             | 3                                                    |
|            | यदा वीरस्यं रेवतां दुरोणे स्योन्शीरि                                                                                    | तेथि <u>र</u> ाचिकेतत्                                                      | 1                                                    |
|            | सुप्रीतो अृग्निः सुधितो दम् आ स वि                                                                                      | शे दाित् वार्यमियत्यै                                                       | 4                                                    |
|            | इमं नो अग्ने अध्वरं जुषस्व म्रुरित्स्व                                                                                  | न्द्रें युशसंं कृधी नः                                                      | 1                                                    |
|            | आ नक्तां बहिंः संदतामुषासोशन्तां मि                                                                                     | <u> न</u> त्रावर्रुणा यजे्ह                                                 | 5                                                    |
|            | एवाग्निं संहस्यं १ वसिष्ठो रायस्कामो वि                                                                                 | वृश्वप्स्यस्य स्तौत्                                                        | 1                                                    |
|            | इषं र्यिं पेप्रथद्वाजेमस्मे यूयं पति स्व                                                                                | स्तिभिः सदौ नः                                                              | 6                                                    |
| (-)        | <u>~</u> `                                                                                                              |                                                                             | •                                                    |
| (5)        |                                                                                                                         | 13                                                                          | (म.7, अनु.3)                                         |
|            | 4                                                                                                                       | <b>!3</b><br>ः त्रिष्ठुप्                                                   |                                                      |
|            | 4                                                                                                                       | ित्रिष्टुप्                                                                 | (म.7, अनु.3)                                         |
|            | सिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः                                                                                               | ित्रष्टुप्<br>ोभिः पृथि <u>वी इ</u> षध्यै                                   | (म.7, अनु.3)                                         |
|            | 4<br>सिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः<br>प्र वो युज्ञेषु देवयन्तो अर्चुन्द्यावा नम                                             | त्रिष्टुप्<br>गोभिः पृथिवी इषध्यै<br>न्ति वृनिनो न शाखाः                    | (म. <b>7</b> , अनु. <b>3</b> )<br>देवता विश्वे देवाः |
|            | 4<br>सिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः<br>प्र वो युज्ञेषु देवयन्तो अर्चुन्द्यावा नम<br>येषां ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विष्वीग्विय | त्रिष्टुप्<br>गोभिः पृथिवी इषध्यै<br>न्ति वृनिनो न शाखाः<br>गर्मनसो घृताचीः | (म. <b>7</b> , अनु. <b>3</b> )<br>देवता विश्वे देवाः |

|        | आ पुत्रासो न मातरं विभृत्राः सानौ देवासो बुर्हिषः सदन्तु                      |                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|        | आ विश्वाची विद्थ्यामनुक्त्वग्ने मा नो देवताता मृधेस्कः                        | 3                            |
|        | ते सीषपन्त जोषमा यजेत्रा ऋतस्य धारोः सुदुघा दुहोनाः                           | 1                            |
|        | ज्येष्ठं वो अद्य मह आ वसूनामा गन्तन समनसो यित ष्ठ                             | 4                            |
|        | एवा नो अग्ने विक्ष्वा देशस्य त्वया वयं सहसावन्नास्क्रीः                       | 1                            |
|        | राया युजा संध्मादो अरिष्टा यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः                         | 5                            |
| (5)    | 44                                                                            | (म.7, अनु.3)                 |
| ऋषिः व | सिष्टः मैत्रावरुणिः                                                           | छन्दः जगती 1, त्रिष्टुप् 2-5 |
|        | देवता दिधक्राश्च्युषोऽग्निभगेन्द्रविष्णुपूषब्रह्मणस्पत्यादित्यद्यावापृथिव्याप | गः 1, दधिक्राः <b>2</b> -5   |
| ,      | दुधिक्रां वीः प्रथममुश्विनोषसमािग्नं सिमद्धं भर्गमूतये हुवे                   |                              |
|        | इन्द्रं विष्णुं पूषणुं ब्रह्मणुस्पतिमादित्यान्द्यावीपृथिवी अपः स्             | <del> </del>                 |
|        | दुधिक्रामु नर्मसा बोधर्यन्त उदीराणा युज्ञमुपप्रयन्तः                          | 1                            |
|        | इळां देवीं बर्हिषि सादयेन्तोऽश्विना विप्रा सुहवा हुवेम                        | 2                            |
|        | दुधिक्रावाणं बुबुधानो अग्निमुपं ब्रुव उषसं सूर्यं गाम्                        | 1                            |
|        | ब्रुध्नं मंश्चतोर्वरुणस्य बुभ्नुं ते विश्वास्मद्वीरिता योवयन्तु               | 3                            |
|        | दुधिक्रावा प्रथमो वाज्यर्वाग्ने रथानां भवति प्रजानन्                          | 1                            |
|        | संविदान उषसा सूर्येणादित्येभिर्वसुभिरङ्गिरोभिः                                | 4                            |
|        | आ नो दिधकाः पृथ्योमनक्त्वृतस्य पन्थामन्वेत्वा उ                               | 1                            |
|        | शृणोतुं नो दैव्यं शधीं अग्निः शृण्वन्तु विश्वे महिषा अमूराः                   | 5    5                       |
| (4)    | 45                                                                            | (म.7, अनु.3)                 |
| ऋषिः व | सिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                          | देवता सविता                  |
|        | आ देवो यातु सविता सुरत्नोऽन्तरिक्षुप्रा वर्हमानो अश्वैः                       | 1                            |
|        | हस्ते दर्धानो नयी पुरूणि निवेशयेश्च प्रसुवञ्च भूमे                            | 1                            |
|        | उदेस्य बाहू शिथिरा बृहन्ती हिरुण्ययी दिवो अन्ताँ अनष्टाम                      | Į l                          |
|        | नूनं सो अस्य महिमा पनिष्टु सूर्रश्चिदस्मा अनु दादपुस्याम्                     | 2                            |
|        | सं घो नो देवः संविता सहावा ऽऽसोविषद्वसुपतिर्वसूनि                             | 1                            |
|        | विश्रयमाणो अमितिमुरूचीं मेर्तुभोजन्मध रासते नः                                | 3                            |
|        | इमा गिर्रः सवितारं सुजिह्नं पूर्णगंभस्तिमीळते सुपाणिम्                        | 1                            |
|        | चित्रं वयो बृहद्स्मे देधातु यूर्यं पति स्वस्तिभिः सदी नः                      | 4                            |
|        |                                                                               |                              |

**46** (म.7, अनु.3)

| ( • /       |                                                                          | (41.7, 913.3)                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ऋषिः व      | व्यसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः जगती 1-3, त्रिष्टुप् 4                      | देवता रुद्रः                                                  |
|             | इमा रुद्रायं स्थिरधंन्वने गिर्रः क्षिप्रेषेवे देवायं स्वधाव्ने           |                                                               |
|             | अषिळ्हाय् सर्हमानाय वेधसे तिग्मार्युधाय भरता शृणोतुं नः                  | 1                                                             |
|             | स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्मनुः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतीत                 |                                                               |
|             | अवृत्रवेन्तीरुपं नो दुरश्चरानमीवो रुद्र जासुं नो भव                      | 2                                                             |
|             | या ते दिद्युदर्वसृष्टा दिवस्परि क्ष्मया चरति परि सा वृणक्त नः            | 1                                                             |
|             | सुहस्रं ते स्विपवात भेषुजा मा नेस्तोकेषु तनेयेषु रीरिषः                  | 3                                                             |
|             | ना नो वधी रुद्र मा पर्रा दा मा ते भूम प्रसितौ हीळितस्य                   |                                                               |
|             | आ नो भज बुर्हिषि जीवशंसे यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः                      | 4                                                             |
| <b>(4</b> ) | 47                                                                       | (म.7, अनु.3)                                                  |
|             | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                    | देवता आपः                                                     |
|             | आपो यं वीः प्रथमं देवयन्ते इन्द्रपानेमूर्मिमकृण्वते्ळाः                  | ı                                                             |
|             | तं वो वयं शुचिमरि्प्रम्द्य घृत्प्रुषं मधुमन्तं वनेम                      | 1                                                             |
|             | तमूर्मिमापो मधुमत्तमं वोऽपां नपदिवत्वाशुहेमा                             | 1                                                             |
|             | यस्मिन्निन्द्रो वसुभिर्मादयति तमेश्याम देवयन्तौ वो अद्य                  | 2                                                             |
|             | श्रुतपवित्राः स्वधया मदेन्तीर्देवीर्देवानामपि यन्ति पार्थः               | 2                                                             |
|             | ता इन्द्रेस्य न मिनन्ति व्रतानि सिन्धुंभ्यो हृव्यं घृतवेज्जुहोत          | 3                                                             |
|             | याः सूर्यो रशिमभिरात्तान् याभ्य इन्द्रो अरेदद्वातुमूर्मिम्               | 3                                                             |
|             | ते सिन्धवो वरिवो धातना नो यूयं पति स्वस्तिभः सदी नः                      | 4                                                             |
| <b>(4</b> ) | 48                                                                       |                                                               |
|             | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः         छन्दः त्रिष्टुप्         देवता ऋभवः 1-3, ऋभ | (म. <b>7</b> , अनु. <b>3</b> )<br>वर विश्वे देवार वा <b>4</b> |
| 76171       |                                                                          | नः । न प्र प्ताः ना <b>म</b>                                  |
|             | ऋभुक्षणो वाजा मादयेध्वमस्मे नेरो मघवानः सुतस्य                           | <br>                                                          |
|             | आ वोऽर्वाचः क्रतेवो न यातां विभ्वो रथं नयीं वर्तयन्तु                    | 1                                                             |
|             | ऋभुर्ऋभुभिर्भि वः स्याम् विभ्वो विभुभिः शर्वसा शर्वांसि                  |                                                               |
|             | वाजो अस्माँ अवतु वार्जसाताविन्द्रीण युजा तरुषेम वृत्रम्                  | 2                                                             |
|             | ते चिद्धि पूर्वीर्भि सन्ति शासा विश्वाँ अर्य उपरतित वन्वन्               |                                                               |
|             | इन्द्रो विभ्वाँ ऋभुक्षा वाजो अर्यः शत्रोर्मिथत्या कृणवन्वि नृम्णम्       | 3                                                             |
|             | नू देवासो वरिवः कर्तना नो भूत नो विश्वेऽवसे सुजोषाः                      |                                                               |
|             | समस्मे इषुं वसेवो ददीरन्यूयं पीत स्वस्तिभिः सदी नः                       | 4                                                             |

**(4)** 

| <u>\ ''/</u> |                                                  | •/                                                              | (117) -13.57        |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| ऋषिः व       | सिष्ठः मैत्रावरुणिः                              | छन्दः त्रिष्टुप्                                                | देवता आपः           |
|              | ———<br>स <u>मु</u> द्रज्येष्ठाः सल्टिल           | रुस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमानाः                            |                     |
|              | _                                                | भो रुराद ता आपो देवीरि्ह मार्मवन्तु                             | 1                   |
|              |                                                  | त वा स्रवन्ति खुनित्रिमा उत वा याः स्वेयंजाः                    | 1                   |
|              |                                                  | यः पावुकास्ता आपो देवीरि्ह मार्मवन्तु                           | 2                   |
|              |                                                  | ्याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनीनाम्                           | 1                   |
|              |                                                  | ाः पविकास्ता आपो देवीरिह मार्मवन्तु                             | 3                   |
|              |                                                  | यासु सोमो विश्वे देवा यासूर्जं मदेन्ति                          | I                   |
|              | _                                                | प्रविष्टुस्ता आपो देवीरिह मार्मवन्तु                            | 4                   |
| <b>(4</b> )  |                                                  | 50                                                              | (म.7, अनु.3)        |
|              | सिष्ठः मैत्रावरुणिः                              | छन्दः जगती 1-3, अि                                              |                     |
|              | देवता                                            | मित्रावरुणौ 1, अग्निः 2, विश्वे देवाः 3, नद्यः 4                |                     |
| आ मां वि     |                                                  | कुलाययिद्धिश्वयुन्मा न <u>ु</u> आ गेन्                          |                     |
|              |                                                  | ृ मा मां पद्ये <u>न</u> रपंसा विदुत्त्सर्रः                     | 1                   |
|              | -                                                | ष्ट्रीवन्तौ परि कुल्फौ च <u>ु</u> देहेत्                        | 1                   |
|              | •                                                | मा मां पद्येन रपेसा विदत्त्सर्रः                                | 2                   |
|              |                                                  | यदोषेधीभ्यः परि जायते विषम्                                     |                     |
|              |                                                  | मा मां पद्येन रपसा विदुत्त्सरुः                                 | 3                   |
|              | ा <sup>-</sup><br>गौ नि॒वते उ <u>द्</u> रते उदुन |                                                                 | I                   |
|              |                                                  | ाः श <u>ि</u> वा देवीरेशिपुदा भेवन्तु सर्वा न <u>ु</u> द्यो अशि | मि॒दा भेवन्तु ॥ 4 ॥ |
| (3)          |                                                  | 51                                                              |                     |
| ऋषिः व       | सिष्ठः मैत्रावरुणिः                              | छन्दः त्रिष्टुप्                                                | देवता आदित्याः      |
|              | आदित्यानामवसा र                                  |                                                                 |                     |
|              |                                                  | ात्वे तुरास <u>इ</u> मं युज्ञं देधतु श्रोषेमाणाः                | 1                   |
|              |                                                  | -<br>गर्मादयन्तां मित्रो अर्युमा वर्रुणो रजिष्ठाः               | I                   |
|              |                                                  | निस्य गोपाः पिबेन्तु सोम्मवसे नो अद्य                           | 2                   |
|              |                                                  | न्त्रश्च विश्वे देवाश्च विश्वे ऋभवश्च विश्वे                    |                     |
|              | इन्द्रों अग्निरुश्विनो                           | तुष्टुवाना यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः                           | 3                   |
| (3)          |                                                  | <u></u>                                                         | (म.7, अनु.3)        |
| ऋषिः व       | सिष्ठः मैत्रावरुणिः                              | छन्दः त्रिष्टुप्                                                | देवता आदित्याः      |
|              |                                                  | यः स्याम् पूर्वेवत्रा वसवो मर्त्यत्रा                           |                     |
|              | सनेम मित्रावरुणा                                 | सर्नन्तो भवेम द्यावापृथिवी भवन्तः                               | 1                   |
|              |                                                  |                                                                 |                     |

|        | मित्रस्तन्नो वर्रुणो मा                 | महन्तु शर्म तोकायु तर्नयाय गोपाः                                                                                        | 1                            |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|        |                                         | मेनो मा तत्कर्म वसवो यञ्चयध्वे                                                                                          | 2                            |
|        | तु <u>र</u> ण्यवोऽङ्गिरसो नक्ष          | गन्तु रत्नं देवस्यं सवितुरियानाः                                                                                        |                              |
|        | _                                       | जेत्रो विश्वे देवाः समेनसो जुषन्त                                                                                       | 3                            |
| (3)    |                                         | 53                                                                                                                      | (म.7, अनु.3)                 |
| ऋषिः व | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः                    | छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                        | देवता द्यावापृथिवी           |
|        | प्र द्यावां युज्ञैः पृथिवी              | निमोभिः सुबार्ध ईळे बृहुती यर्जत्रे                                                                                     | 1                            |
|        | ते चिद्धि पूर्वे कुवयो                  | गृणन्तः पुरो मुही दिध्रे देवपुत्रे                                                                                      | 1                            |
|        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | सीभिगींभिः कृणुध्वं सदेने ऋतस्य                                                                                         |                              |
|        | -,                                      | दैव्येन जनेन यातुं मिह वां वरूथम्                                                                                       | 2                            |
|        |                                         | ने सन्ति पुरूणि द्यावापृथिवी सुदासे                                                                                     | 1                            |
|        |                                         | ज्धोयु यूयं पति स्वस्तिभिः सदौ नः                                                                                       | 3                            |
| (3)    |                                         | 54                                                                                                                      | (म.7, अनु.3)                 |
| ऋषिः व | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः                    | छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                        | देवता वास्तोष्पतिः           |
|        | वास्तोष्यते प्रति जार्न                 | ोह्यस्मान्त्स्वविशो अनमीवो भवा नः                                                                                       | 1                            |
|        | <del>-</del>                            | गुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे                                                                                     | 1                            |
|        |                                         | ,<br>न एधि गयुस्फानो गोभिरश्वीभिरिन्दो                                                                                  | ]                            |
|        |                                         | योम <u>प</u> ितेवे पुत्रान्प्रति नो जुषस्व                                                                              | 2                            |
|        |                                         | <u>.</u><br><u>पं</u> सदो ते सक्षीमिह रुण्वयो गातुमत्यो                                                                 | . – "                        |
|        |                                         |                                                                                                                         | 3                            |
| (8)    |                                         | 55                                                                                                                      | (म.7, अनु.3)                 |
|        | सिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः गा            | यत्री 1, उपरिष्टाद्वहती 2-4, अनुष्टुप् 5-8  देवता वार                                                                   |                              |
|        |                                         | पाण्याविशन् । सर्खा सुशेर्व एधि नः                                                                                      |                              |
|        |                                         | पाण्यापुराम् । सखा सुराप राप मः<br>।च्छिसे।वीव भ्राजन्त ऋष्टय उप स्रक्षेषु बप्स                                         | 1   <br> ਗੇ ਜਿ ਲ ਸ਼ਰੀਸ਼    2 |
| _      | _                                       | १ च्छेस विविध द्वीजिस्स <u>त्रु</u> टट <u>म् उप</u> स्रवस्यु बस्स<br>गःसर। स्तोतृनिन्द्रस्य रायस्यि किम्स्मान्दुच्छुनाय | <del>-</del>                 |
|        | •                                       | गुरारा रहातूनात्रुरच राचारा वि <u>न</u> ारमान्दुच्छुनायर्<br>भुरः। स्तोतृनिन्द्रेस्य रायस्यि किम्समान्दुेच्छुनायर्      | •                            |
|        |                                         | । सस्तुं विश्पतिः। ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयः                                                                        | •                            |
|        |                                         | ते नो जनः । तेषां सं हन्मो अक्षाणि यथेदं ह                                                                              |                              |
|        |                                         | चरत् । तेनां सहस्येना वयं नि जनान्तस्वापया                                                                              |                              |
|        |                                         | शीवरीः । स्त्रियो याः पुण्यगन्धास्ताः सर्वाः ।                                                                          |                              |
|        |                                         |                                                                                                                         |                              |

**(25)** छन्दः द्विपदा विराट् 1-11, त्रिष्टुप् 12-25 ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः देवता मरुतः

| क ईं व्यंक्ता नरुः सनीळा रुद्रस्य मर्या अधा स्वश्वाः             | 1  |  |
|------------------------------------------------------------------|----|--|
| निकहोंषां जुनूंषि वेदु ते अङ्ग विद्रे मिथो जुनित्रम्             | 2  |  |
| अभि स्वपूर्भिर्मिथो वेपन्तु वातस्वनसः श्येना अस्पृध्रन्          | 3  |  |
| पुतानि धीरो निण्या चिकेत् पृश्चिर्यदूधो मुही जुभार               | 4  |  |
| सा विट् सुवीरा मुरुद्धिरस्तु सुनात्सहेन्ती पुष्येन्ती नृम्णम्    | 5  |  |
| यामुं येष्ठाः शुभा शोभिष्ठाः श्रिया संमिश्ला ओजोभिरुग्राः        | 6  |  |
| उुग्रं वु ओर्जः स्थिरा शवांस्यधा मुरुद्धिर्गुणस्तुविष्मान्       | 7  |  |
| शुभ्रो वः शुष्पः क्रुध्मी मनांसि धुनिर्मुनिरिव शर्धस्य धृष्णोः   | 8  |  |
| सनेम्यस्मद्ययोते दिद्युं मा वौ दुर्मतिरिह प्रणिङ्गः              | 9  |  |
| प्रिया वो नाम हुवे तुराणामा यत्तृपन्मरुतो वावशानाः               | 10 |  |
| स्वायुधासं इष्मिणीः सुनिष्का उत स्वयं तुन्वर्शः शुम्भमानाः       | 11 |  |
| शुची वो ह्वया मरुतः शुचीनां शुचिं हिनोम्यध्वरं शुचिंभ्यः         |    |  |
| ऋतेने सत्यमृत्सापे आयुञ्छुचिजन्मानुः शुचयः पावकाः                | 12 |  |
| अंसेष्वा मेरुतः खादयो वो वक्षःसु रुक्मा उपशिश्रियाणाः            |    |  |
| वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना अर्नु स्वधामायुधैर्यच्छमानाः       | 13 |  |
| प्र बुध्यो व ईरते महांसि प्र नामनि प्रयज्यवस्तिरध्वम्            | 1  |  |
| स्हस्त्रयं दम्यं भागमेतं गृहमेधीयं मरुतो जुषध्वम्                | 14 |  |
| यदि स्तुतस्य मरुतो अधीथेत्था विप्रस्य वाजिना हवीमन्              | 1  |  |
| मुक्षू रायः सुवीर्यस्य दात् नू चिद्यमुन्य आदभुदरावा              | 15 |  |
| अत्यसाि न ये मुरुताः स्वञ्चो यक्षुदृशाे न शुभयन्त मर्याः         | 1  |  |
| ते हेर्म्येष्ठाः शिशेवो न शुभ्रा वृत्सासो न प्रेक्नीळिनेः पयोधाः | 16 |  |
| दुशस्यन्तो नो मुरुतो मृळन्तु वरिवस्यन्तो रोदसी सुमेके            |    |  |
| आरे गोहा नृहा वधो वो अस्तु सुम्नेभिरस्मे वसवो नमध्वम्            | 17 |  |
| आ वो होता जोहवीति सत्तः सत्राची रातिं मरुतो गृणानः               |    |  |
| य ईवतो वृषणो अस्ति गोपाः सो अद्वयावी हवते व उक्थैः               | 18 |  |
| इमे तुरं मुरुतौ रामयन्तीमे सहः सहस् आ नेमन्ति                    |    |  |
| इमे शंसं वनुष्यतो नि पन्ति गुरु द्वेषो अर्ररुषे दधन्ति           | 19 |  |
| इमे रुध्रं चिन्मुरुतो जुनन्ति भृमिं चिद्यथा वसेवो जुषन्ते        |    |  |
| अपे बाधध्वं वृषण्स्तमांसि धृत्त विश्वं तनेयं तोकम्स्मे           | 20 |  |
| मा वो दात्रान्मरुतो निरराम् मा पृश्चाद्देघ्म रथ्यो विभागे        |    |  |
| आ नः स्पार्हे भेजतना वस्वये्ेे यदीं सुजातं वृषणो वो अस्ति        | 21 |  |
| सं यद्धनेन्त मृन्युभिर्जनीसः शूरो युह्वीष्वोषेधीषु विक्षु        | 1  |  |

|            | अर्ध स्मा नो मरुतं            | ो रुद्रियासस्त्र <u>ा</u> तारो भूत पृतेनास्व     | र्यः ॥ 22 ॥              |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|            |                               | पेत्र्याण्युक्थानि या वेः शुस्यन्ते पु           |                          |
|            |                               | र्<br>गु साळ्हो मुरुद्धिरित्सनिता वाजुम्         |                          |
|            |                               | •<br>शुष्प्र्यस्तु जन <u>ीनां</u> यो असुरो विध   |                          |
|            |                               | तरेमाध स्वमोको अभि वैः स्या                      |                          |
|            |                               | मुत्रो अग्निराप् ओषेधीर्वृनिनो जुष               |                          |
|            |                               | मुपस्थे यूयं पति स्वस्तिभिः सदी                  |                          |
| <b>(7)</b> |                               | <b>57</b>                                        | (म.7, अनु.4)             |
| ऋषिः व     | व्यसिष्ठः मैत्रावरुणिः        | छन्दः त्रिष्टुप्                                 | देवता मरुतः              |
|            |                               |                                                  |                          |
|            |                               | र्ततं यजत्राः प्र यज्ञेषु शवसा मर्दा             |                          |
|            |                               | चिदुर्वी पिन्वन्त्युत्सं यदयसिरुग्रा             |                          |
|            |                               | ी गृणन्ती प्रणेतारो यजमानस्य म                   |                          |
|            |                               | षु बुर्हिरा वीतये सदत पिप्रियाण                  |                          |
|            |                               | यथेमे भ्राजन्ते रुक्मैरायुधैस्तुनूभि             |                          |
|            |                               | र्शः पिशानाः समानम् अवते शुभे                    |                          |
|            |                               | ो दिद्युदेस्तु यद्घ आर्गः पुरुषता व              |                          |
|            | मा वस्तस्यामपि भृ             | ्मा यजत्रा <u>अ</u> स्मे वो अस्तु सुम्           | तेश्चनिष्ठा ॥ ४ ॥        |
|            | कृते चिदत्रं मुरुतो           | रणन्तानवद्यासः शुचैयः पावकाः                     |                          |
|            | प्र णौऽवत सुमृर्ताि           | भेर्यजत्राः प्र वाजेभिस्तिरत पुष्यर              | ते <sup>।</sup> नः ॥ 5 ॥ |
|            | <u>उ</u> त स्तुतासो मुरुत     | ो व्यन्तु विश्वेभिर्नामीभुर्नरो हुवीी            | षे                       |
|            | ददांत नो अमृतस्य              | प्रजायै जिगृत रायः सूनृता मुघा                   | नि <b>॥ 6</b> ॥          |
|            | आ स्तुतासो <sup>।</sup> मरुत् | ो विश्वं <u>ऊ</u> ती अच्छा सूरीन्स <u>्</u> वंता | ता जिगात ।               |
|            | <u> </u>                      | <sup>।</sup> वर्धयन्ति यूयं पति स्वृस्तिभिः      |                          |
| <b>(6)</b> |                               | 58                                               | (म.7, अनु.4)             |
|            | प्रसिष्ठः मैत्रावरुणिः        | छन्दः त्रिष्टुप <u>्</u>                         | देवता मरुतः              |
|            |                               | , ,                                              |                          |
|            | •                             | ा गुणाय यो दैव्यस्य धाम्रस्तुविष                 |                          |
|            | उत क्षोदन्ति रोदर्स           | ो महित्वा नक्षन्ते नाकं निर्ऋतेरव्               | <u>i</u> शात् ॥ 1 ॥      |
|            | जुनूश्चिद्धो मरुतस्त्वे       | ष्येण भीमसिस्तुविमन्यवोऽयसिः                     |                          |
|            | प्र ये महोभिरोजसो             | ात सन्त <u>ि</u> विश्वो वो यामन्भयते र           | ख़र्दक् ॥ 2 ॥            |
|            |                               | <br>दधात् जुजोष्वित्रन्मुरुतः सुष्टुतिं नी       | `                        |
|            | <del>-</del>                  | राति जुन्तुं प्र णीः स्पार्हाभिक् <u>ति</u> भि   |                          |
|            |                               | •                                                |                          |
|            | युष्मात्। ।वप्रा मरुत         | तः शतस्वी युष्मोतो अर्वा सहुरिः                  | सङ्स्रा ।                |
|            |                               |                                                  |                          |

| युष्मोर्तः सुम्राळुत हेन्ति वृत्रं प्र तद्वो अस्तु धूतयो देष्णम् ॥ ४                                | 4              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ताँ आ रुद्रस्य मीळ्हुषो विवासे कुविन्नंसन्ते मुरुतः पुनर्नः                                         | - "<br>- 1     |
|                                                                                                     | ,<br>5 ∥       |
| प्र सा वाचि सुष्टुतिर्मुघोनामिदं सूक्तं मुरुतौ जुषन्त                                               | 3 II           |
|                                                                                                     | 6              |
| (12) 59                                                                                             |                |
| त्रिष्टः विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः बृहती 1,3,5, सतोबृहती 2,4,6, त्रिष्टुप् 7-8, गायत्री 9-1        | (म.7, अनु.4)   |
| देवता मरुतः 1-11, रुद्रः (मृत्युविमोचनी ऋक्) 12                                                     | .1, બપુટુષ્ 12 |
| यं त्रायध्व इदिमदुं देवासो यं च नयथ ।तस्मा अग्ने वरुण मित्रार्यमुन्मरुतः शर्म                       | यस्कृत ॥ 1 ॥   |
| युष्पाकं देवा अवसाहीन प्रिय ईजानस्तरित द्विषः                                                       | 4 Geo(1    I   |
| पुजान पर्या अपूर्तारान ग्रिय इंगानसारात ह्वयः<br>प्र स क्षयं तिरते वि मुहीरिषो यो वो वर्राय दार्शति | 2              |
| नृहि वेश्चरुमं चुन विसिष्ठः परि्मंसिते ।                                                            | 4              |
| अस्माकमुद्य मेरुतः सुते सचा विश्वी पिबत कामिनीः                                                     | 3              |
| नुहि वे कुतिः पृतेनासु मधीति यस्मा अरोध्वं नरः                                                      |                |
| अभि व आवेर्त्सुमृतिर्नवीयसी तूर्यं यात पिपीषवः                                                      | 4              |
| अो षु घृष्विराधसो यातनान्धांसि पीतये                                                                |                |
| इमा वो हुव्या मेरुतो <u>र</u> ुरे हि कुं मो ष्वर्श्न्यत्र गन्तन                                     | 5              |
| आ चे नो बुर्हिः सर्दताविता चे नः स्पार्हाणि दातेवे वसु                                              |                |
| अस्रेधन्तो मरुतः सोम्ये मधौ स्वाहेह मदियाध्वै                                                       | 6              |
| सुस्वश्चिद्धि तुन्वर्षः शुम्भीमाना आ हुंसासो नीलेपृष्ठा अपप्तन्                                     |                |
| विश्वं शर्धो अभितो मा नि षेदु नरो न रुण्वाः सर्वने मर्दन्तः                                         | 7              |
| यो नो मरुतो अभि दुर्हणायुस्तिरश्चित्तानि वसवो जिघांसित                                              |                |
| द्रुहः पाशान्त्रति स मुचीष्ट्र तिपेष्ठेन् हन्मेना हन्तना तम्                                        | 8              |
| सांतपना इदं हिवर्मरुत्स्तज्जुजुष्टन । युष्माकोती रिशादसः                                            | 9              |
| गृहंमेधास् आ गेत् मेरुतो मापे भूतन । युष्माकोती सुदानवः                                             | 10             |
| इहेहे वः स्वतवसुः कर्वयुः सूर्यत्वचः । युज्ञं मेरुत् आ वृणे                                         | 11             |
| त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पृष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृत                | त् ॥ 12 ॥      |
| । इति पञ्चमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ।                                                          |                |
|                                                                                                     |                |

| (12)   | 60                                                                                                           | (म. <b>7</b> , अनु. <b>4</b> )        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ऋषिः व | सिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                         | देवता सूर्यः 1, मित्रावरुणौ 2-12      |
|        | यदुद्य सूर्यु ब्रवोऽनोगा उद्यन्मित्रायु वरुणाय सुत्यम्                                                       | 1                                     |
|        | वयं देवत्रादिते स्याम् तवं प्रियासो अर्यमनगृणन्तः                                                            | 1                                     |
|        | एष स्य मित्रावरुणा नृचक्षा उभे उदीति सूर्यी अभि ज                                                            | <del>।</del>                          |
|        | विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च गोपा ऋजु मर्तेषु वृजिना च प                                                          | •                                     |
|        | अयुक्त सप्त हरितः स्धस्थाद्या ईं वहन्ति सूर्यं घृताचीः                                                       |                                       |
|        | धामनि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जनिमानि                                                                | वष्टे ॥ ३ ॥                           |
|        | उद्वां पृक्षासो मधुमन्तो अस्थुरा सूर्यो अरुहच्छुक्रमणीः                                                      |                                       |
|        | यस्मी आदित्या अध्वेनो रदेन्ति मित्रो अर्युमा वर्रुणः                                                         |                                       |
|        | इमे चेतारो अनृतस्य भूरेर्मित्रो अर्यमा वर्रणो हि सन्ति                                                       | <del>†</del>                          |
|        | इम ऋतस्य वावृधुर्दुरोणे शुग्मासः पुत्रा अदितेरदेब्धाः                                                        | 5                                     |
|        | इमे मित्रो वर्रणो दूळभासोऽचेतसं चिच्चितयन्ति दक्षैः                                                          |                                       |
|        | अपि क्रतुं सुचेतेसं वर्तन्तस्तिरश्चिदंहः सुपर्था नयन्ति                                                      | 6                                     |
|        | इमे दिवो अनिमिषा पृथिव्याश्चिकित्वांसो अचेतसं नय                                                             |                                       |
|        | प्रवाजे चित्रद्यों गाधमस्ति पारं नो अस्य विष्पितस्य प                                                        | ,                                     |
|        | यद्गोपाव्दितिः शर्मं भद्रं मित्रो यच्छन्ति वर्रणः सुदार                                                      |                                       |
|        | तस्मिन्ना तोकं तनेयं दर्धाना मा कर्म देवहेळेनं तुरासः                                                        | 8                                     |
|        | अव वेदिं होत्रीभिर्यजेत रिपः काश्चिद्धरुणध्रुतः सः                                                           |                                       |
|        | परि द्वेषोभिरर्यमा वृणक्तूरुं सुदासे वृषणा उ लोकम्                                                           | 9                                     |
|        | स्रविश्चिद्धं समृतिस्त्वेष्येषामपीच्येन सहसा सहन्ते                                                          |                                       |
|        | युष्मद्भिया वृषणो रेजमाना दक्षस्य चिन्महिना मृळती                                                            |                                       |
|        | यो ब्रह्मणे सुमृतिमायजाते वाजस्य सातौ पर्मस्य राय                                                            |                                       |
|        | सीक्षेन्त मृन्युं मुघवनि अर्य उरु क्षयीय चिक्ररे सुधात्                                                      | ţ    <b>11</b>                        |
|        | इयं देव पुरोहितिर्युवभ्यां यज्ञेषु मित्रावरुणावकारि<br>विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो यूयं पति स्वस्तिभिः सर | -   -   -   -   -   -   -   -   -   - |
|        | विश्वान पुना विश्व विश्व ना यूप पति स्यास्तामः सर्                                                           | ,                                     |
| (7)    |                                                                                                              | (म.७, अनु.४)                          |
| ऋ।षः व | <u> </u>                                                                                                     | देवता मित्रावरुणौ                     |
|        | उद्धां चक्षुर्वरुण सुप्रतीकं देवयोरेति सूर्यस्तत्न्वान्                                                      | 1                                     |
|        | अभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्वा चिके                                                        |                                       |
|        | प्र वां स मित्रावरुणावृतावा विप्रो मन्मनि दीर्घश्रुदिया                                                      |                                       |
|        | यस्य ब्रह्मणि सुक्रत् अविथ् आ यत्क्रत्वा न श्ररदेः पृ                                                        | गुणेर्थ ॥ 2 ॥                         |

|            | प्रोरोर्मित्रावरुणा पृथिव्याः प्र दिव ऋष्वाद्वृहतः सुदानू        |                           |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            | स्पशो दधाथे ओषधीषु विक्ष्वृधेग्यतो अनिमिषं रक्षेमाणा             | 3                         |
|            | शंसी मित्रस्य वर्रुणस्य धाम शुष्मो रोदेसी बद्वधे महित्वा         |                           |
|            | अयुन्मासा अयेज्वनामुवीराः प्र युज्ञमेन्मा वृजनं तिराते           | 4                         |
|            | अमूरा विश्वा वृषणाविमा वां न यासु चित्रं दर्दशे न यक्षम्         | I                         |
|            | द्रुहेः सचन्ते अनृता जनानां न वां निण्यान्यचिते अभूवन्           | 5                         |
|            | समु वां युज्ञं मेहयुं नमोभिर्हुवे वां मित्रावरुणा सुबार्थः       | I                         |
|            | प्र वां मन्मन्यृचसे नवनि कृतानि ब्रह्म जुजुषन्निमानि             | 6                         |
|            | इयं देव पुरोहितिर्युवभ्यां यज्ञेषु मित्रावरुणावकारि              | I                         |
|            | विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः        | 7                         |
| (6)        | 62                                                               | (म.7, अनु.4)              |
| ऋषिःव      | सिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता सू                    | र्यः 1-3, मित्रावरुणौ 4-6 |
|            | उत्सूर्यो बृहदुर्चींष्येश्रेत्पुरु विश्वा जिनम् मानुषाणाम्       | 1                         |
|            | समो दिवा देदशे रोचेमानुः क्रत्वी कृतः सुकृतः कुर्तृभिर्भूत्      | 1                         |
|            | स सूर्य प्रति पुरो न उद्गी एभिः स्तोमेभिरेत्शेभिरेवैः            | 1                         |
|            | प्र नौ मित्राय वर्रुणाय वोचोऽनीगसो अर्युम्णे अग्नये च            | 2                         |
|            | वि नेः सहस्रं शुरुधो रदन्त्वृतावोनो वर्रुणो मित्रो अग्निः        | 1                         |
|            | यच्छन्तु चुन्द्रा उपुमं नो अुर्कमा नुः कामं पूपुरन्तु स्तर्वानाः | 3                         |
|            | द्यावाभूमी अदिते त्रासीयां नो ये वां जुजुः सुजिनमान ऋष्वे        | 1                         |
|            | मा हेळे भूम वर्रुणस्य वायोर्मा मित्रस्य प्रियतमस्य नृणाम्        | 4                         |
|            | प्र बाहवां सिसृतं जीवसं नु आ नो गव्यूतिमुक्षतं घृतेन             | I                         |
|            | आ नो जने श्रवयतं युवाना श्रुतं मे <sup>।</sup> मित्रावरुणा हवेमा | 5                         |
|            | -<br>नू मित्रो वर्रुणो अर्युमा नुस्त्मने तोकाय वरिवो दधन्तु      | I                         |
|            | सुगा नो विश्वा सुपर्थानि सन्तु यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः        | 6                         |
| <b>(6)</b> | 63                                                               | (म.7, अनु.4)              |
|            |                                                                  | र्यः 1-4, मित्रावरुणौ 5-6 |
|            | उद्वेति सुभगो विश्वचेक्षाः साधीरणः सूर्यो मानुषाणाम्             | 1                         |
|            | चक्षुमित्रस्य वरुणस्य देवश्चमीव यः सुमविव्यक्तमांसि              | 1                         |
|            |                                                                  | 1                         |
|            | उद्वेति प्रसर्वोता जनानां महान्केतुर्रण्वः सूर्यस्य              |                           |
|            | समानं चक्रं पर्याविवृत्सन्यदेत्शो वहित धूर्षु युक्तः             | 2                         |

|        | विभ्राजीमान उषसीमुपस्थिद्विभैरुव                                         | <del>रे</del> त्यनुम <u>्</u> द्यमानः | 1                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|        | एष में देवः सिवृता चेच्छन्द य                                            | ः समानं न प्रीमुनाति धाम              | 3                 |
|        | दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति दूरे                                           | अर्थस्त्ररणि्भाजिमानः                 | 1                 |
|        | नूनं जनाः सूर्येण प्रसूता अयुन्नः                                        | र्थानि कृणवृन्नपांसि                  | 4                 |
|        | यत्री चुक्रुर्मृती गातुर्मस्मै श्येनो                                    | न दीयुन्नन्वेति पार्थः                | I                 |
|        | प्रति वां सूर उदिते विधेम् नमो                                           | भिर्मित्रावरुणोत हुव्यैः              | 5                 |
|        | नू मित्रो वर्रुणो अर्युमा नुस्त्मने                                      | े तोकाय वरिवो दधन्तु                  | 1                 |
|        | सुगा नो विश्वा सुपर्थानि सन्तु                                           | यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः            | 6                 |
| (5)    |                                                                          | 64                                    | (म.7, अनु.4)      |
| ऋषिः व | र्गिसष्टः मैत्रावरुणिः                                                   | छन्दः त्रिष्टुप्                      | देवता मित्रावरुणौ |
|        | दिवि क्षयेन्ता रजेसः पृथिव्यां प्र                                       | । वां घतस्य निर्णिजो ददीरन            |                   |
|        | हृव्यं नो मित्रो अर्युमा सुजातो                                          | <b>∸</b>                              | 1                 |
|        | आ राजाना मह ऋतस्य गोपा                                                   |                                       | I                 |
|        | इळां नो मित्रावरुणोत वृष्टिमव                                            |                                       | 2                 |
|        | मित्रस्तन्नो वर्रुणो देवो अर्यः प्र                                      |                                       |                   |
|        | ब्रवद्यथी न् आदुरिः सुदासे इषा                                           |                                       | 3                 |
|        | यो वां गर्तं मनेसा तक्षेदेतमूर्ध्वां<br>उक्षेथां मित्रावरुणा घृतेन ता रा | <del>-</del>                          | 4                 |
|        | पुष स्तोमो वरुण मित्र तुभ्यं स                                           |                                       | 4                 |
|        | अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीर्यूयं                                         |                                       | 5                 |
| (5)    |                                                                          | 65                                    | (म.7, अनु.4)      |
| ऋषिः व | र्गिसष्टः मैत्रावरुणिः                                                   | छन्दः त्रिष्टुप्                      | देवता मित्रावरुणौ |
|        | प्रति वां सूर उदिते सूक्तेर्मित्रं हु                                    | वे वर्रुणं पूतदेक्षम्                 | I                 |
|        | ययोरसुर्यर्भितुं ज्येष्टं विश्वस्य                                       | <u>⇒</u> ` '                          | 1                 |
|        | ता हि देवानामसुरा तावर्या ता                                             | नेः क्षितीः केरतमूर्जयन्तीः           | 1                 |
|        | अश्यामं मित्रावरुणा वयं वां द                                            | गार्वा च यत्र पीपयन्नहां च            | 2                 |
|        | ता भूरिपाशावनृतस्य सेतू दुरत्य                                           | <b>C</b> (                            | 1                 |
|        | ऋतस्य मित्रावरुणा पृथा वीम्प                                             | •                                     | 3                 |
|        | आ नो मित्रावरुणा ह्व्यर्जुष्टिं घृ                                       | <del>-</del> -                        |                   |
|        | प्रति वामत्र वरमा जनीय पृणीत                                             | <del>-</del>                          | 4                 |
|        | एष स्तोमों वरुण मित्र तुभ्यं स                                           | ॥भः शुक्रा न वायवऽयााम                | l                 |

(19)(म.**7**, अनु.**4**) ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः गायत्री 1-9,17-19, बृहती 10,12,14, सतोबृहती 11,13,15 देवता मित्रावरुणौ 1-3,17-19, आदित्याः 4-13, सूर्यः 14-16 पुरउष्णिक् 16 प्र मित्रयोर्वरुणयोः स्तोमो न एतु शृष्यः । नर्मस्वान्तुविजातयोः 11 या धारयेन्त देवाः सुदक्षा दक्षपितरा । असुर्याय प्रमहसा || 2 || ता नेः स्तिपा तेनूपा वर्रुण जरितृणाम् । मित्रं साधयतुं धियः || 3 || यद्द्य सूर् उद्तितेऽनीगा मित्रो अर्युमा । सुवाति सिवता भर्गः || 4 || । ये नो अंहोऽतिपिप्रति सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्सुदानवः | 5 | उत स्वराजो अदितिरदेब्धस्य व्रतस्य ये । महो राजीन ईशते | 6 | प्रति वां सूर् उदिते मित्रं गृणीषे वर्रणम् । अर्युमणं रिशादेसम् | 7 | राया हिरण्यया मृतिरियमेवृकाय शर्वसे । इयं विप्रा मेधसातये | 8 | ते स्योम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह । इषं स्वेश्च धीमहि || 9 || बहवः सूरचक्षसोऽग्निजिह्वा ऋतावृधीः त्रीणि ये येमुर्विदथानि धीतिभिर्विश्वानि परिभृतिभिः **|| 10 ||** वि ये दुधुः शरदं मास्मादहर्यज्ञम्कुं चादचम् अनाप्यं वर्रणो मित्रो अर्यमा क्ष्त्रं राजीन आशत ∥ 11 ∥ तद्वों अद्य मेनामहे सूक्तैः सूर् उदिते। यदोहेते वर्रुणो मित्रो अर्युमा यूयमृतस्यं रथ्यः | 12 | ऋतावीन ऋतजीता ऋतावृधी घोरासी अनृत्द्विषीः तेषां वः सुम्ने सुच्छुर्दिष्टमे नरुः स्याम् ये च सूरयः | 13 | उदु त्यर्दर्शृतं वर्पुर्दिव एति प्रतिहृरे । यदीमाशुर्वहित देव एतेशो विश्वस्मै चक्षेसे अरेम् ॥ 14 ॥ शोर्ष्णःशीर्ष्णो जगेतस्तस्थुषुस्पतिं सुमया विश्वमा रर्जः सप्त स्वसीरः सुविताय सूर्यं वहन्ति हरितो रथे | 15 | तञ्चक्षुर्देवहितं शुक्रमुञ्चरेत् । पश्येम श्रारदः श्रातं जीवेम श्रारदः श्रातम् | 16 || काव्येभिरदाभ्या यतिं वरुण द्युमत् । मित्रश्च सोमेपीतये दिवो धार्मभिर्वरुण मित्रश्चा यतिमद्भुही । पिबेतं सोर्ममातुजी | 18 || आ यति मित्रावरुणा जुषाणावाहुति नरा । पातं सोमेमृतावृधा || 19 || (10)(म.7, अनु.4) ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता अश्विनौ प्रति वां रथं नृपती जुरध्यै ह्विष्मता मनेसा युज्ञियेन यो वां दूतो न धिष्ण्यावजीगुरच्छा सूनुर्न पितरा विविक्स  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ अशोच्युग्निः सिमिधानो अस्मे उपो अदृश्रुन्तमेसश्चिदन्ताः अचेति केतुरुषसः पुरस्तिच्छ्रिये दिवो देहितुर्जायमानः | 2 |

अभि वां नूनमेश्विना सुहोता स्तोमैः सिषक्ति नासत्या विव्कान्

| पूर्वीभिर्यातं पृथ्याभिर्वाक्स्वर्विदा वसुमता रथेन             | 3  |
|----------------------------------------------------------------|----|
| अवोवीं नूनमेश्विना युवार्कुर्हुवे यद्वां सुते मोध्वी वसूयुः    |    |
| आ वां वहन्तु स्थविरासो अश्वाः पिबीथो अस्मे सुषुता मधूनि        | 4  |
| प्राचीमु देवाश्विना धियं मेऽमृेधां सातये कृतं वसूयुम्          |    |
| विश्वी अविष्टुं वाज् आ पुरंधीस्ता नः शक्तं शचीपती शचीभिः       | 5  |
| अविष्टं धीष्विश्वना न आसु प्रजावद्रेतो अह्नयं नो अस्तु         |    |
| आ वां तोके तर्नये तूर्तुजानाः सुरत्नीसो देववीतिं गमेम          | 6  |
| एष स्य वां पूर्वगत्वेव सख्ये निधिर्हितो मध्वी रातो अस्मे       | 1  |
| अहेळिता मनुसा योतमुर्वागृश्नन्तो हृव्यं मानुषीषु विक्षु        | 7  |
| एकेस्मिन्योगे भुरणा समाने परि वां सप्त स्रवतो रथो गात्         | 1  |
| न वायन्ति सुभ्वो देवयुक्ता ये वां धूर्षु तरणयो वहन्ति          | 8  |
| अस्श्रती मुघवेद्ध्यो हि भूतं ये राया मेघदेयं जुनन्ति           |    |
| प्र ये बन्धुं सूनृताभिस्तिरन्ते गव्या पृञ्चन्तो अश्र्या मुघानि | 9  |
| नू मे हवमा शृणुतं युवाना यासिष्टं वर्तिरश्विनाविरावित्         |    |
| धृतं रत्नीनि जरेतं च सूरीन्यूयं पीत स्वस्तिभिः सदी नः          | 10 |

 (9)
 68
 (म.7, अनु.4)

 ऋषिः विसष्टः मैत्रावरुणिः
 छन्दः विराट् 1-7, त्रिष्टुप् 8-9
 देवता अश्विनौ

आ शुभ्रा यातमिश्वना स्वश्वा गिरौ दस्रा जुजुषाणा युवाकौः। ह्व्यानि च प्रतिभृता वीतं नेः प्र वामन्धांसि मद्योन्यस्थुररं गन्तं हिवषो वीतये मे । तिरो अर्यो हर्वनानि श्रुतं नीः प्र वां रथो मनोजवा इयर्ति तिरो रजांस्यश्विना शतोतिः । अस्मभ्यं सूर्यावसू इयानः || 3 || अयं हु यद्वां देवया उ अद्रिरूध्वां विविक्ति सोमुसुद्युवभ्याम्।आ वृल्गू विप्रों ववृतीत हुव्यैः॥४॥ चित्रं हु यद्वां भोजेनुं न्वस्ति न्यत्रेये महिष्वन्तं युयोतम् । यो वामोमानुं दर्धते प्रियः सन् ॥ 5 ॥ उत त्यद्वां जुरते अश्विना भूड्यवानाय प्रतीत्यं हिव्दे । अधि यद्वपं इतर्ऊति धृत्थः | 6 | उत त्यं भुज्युमेश्विना सर्खायो मध्ये जहुर्दुरेवासः समुद्रे । निरी पर्ष्दरावा यो युवार्कुः | 7 | वृकाय चिज्ञसमानाय शक्तमुत श्रुतं श्यवे हूयमीना यावुघ्र्यामपिन्वतमुपो न स्तुर्यं चिच्छुक्तचेश्विना शचीभिः | 8 | एष स्य कारुजीरते सूक्तैरग्रे बुधान उषसां सुमन्मा इषा तं वर्धदुघ्या पयोभिर्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः || 9 || **69** (8)(म.7, अनु.4) ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता अश्विनौ

आ वां रथो रोदंसी बद्धधानो हिर्ण्ययो वृषिभर्यात्वश्वैः । घृतवर्तिनः पविभी रुचान इषां वोळहा नृपतिर्वाजिनीवान् ॥ 1 ॥

| ऋषिः व | व्रसिष्ठः मैत्रावरुणिः                | छन्दः त्रिष्टुप्                                    | देवता अश्विनौ |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| (7)    |                                       | 70                                                  | (म.7, अनु.4)  |
|        | ध्तं रत्नीनि जरतं च सूरी              | न्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः                        | 8             |
|        | नू मे हवमा शृणुतं युवान               | ा यासिष्टं वर्तिरेश्विनाविरोवत्                     | I             |
|        | <u>प</u> तित्रिभिरश्रमैरेव्यथिभिर्देस |                                                     | 7             |
|        | -<br>युवं भुज्युमवेविद्धं समुद्र      | उदूंहथुरणीसो अस्त्रिधानैः                           | 1             |
|        | पुरुत्रा हि वां मृतिभि्हवन्तु         | ने मा वामन्ये नि यमन्देवयन्तः                       | 6             |
|        | नरा गाैरेवे विद्युतं तृषाणा           | स्मार्कमुद्य सवनोपे यातम्                           | l             |
|        | तेने नः शं योरुषस्रो व्युष्टै         | ौ न्यश्विना वहतं युज्ञे अस्मिन्                     | 5             |
|        |                                       | उस्रा रथो युजानः परियाति वर्ति                      | ाः ।          |
|        | यद्वेवयन्तमविथः शचीभिः                | परि घ्रंसमोमना वां वयो गात्                         | 4             |
|        | <del>-</del>                          | ात् सूरो <sup>।</sup> दु <u>हि</u> ता परितकम्यायाम् | 1             |
|        |                                       | गानोऽन्तनिद्वो बोधते वर्तनिभ्यमि                    | 3             |
|        |                                       | स्त्री निधिं मधुमन्तं पिबाथः                        | 1             |
|        |                                       | तीः कुत्रो चिद्याममिश्वना दर्धाना                   | 2             |
|        |                                       | मो त्रिवन्धुरो मनुसा योतु युक्तः                    | l             |

| आ विश्ववाराश्विना गतं नुः प्र तत्स्थानमवाचि वां पृथि्व्याम्   |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| अश्वो न वाजी शुनपृष्ठो अस्थादा यत्सेदर्थुर्ध्रुवसे न योनिम्   | 1 |
| सिषिक्ति सा वां सुमृतिश्चनिष्ठातीपि घुर्मो मनुषो दुरोणे       | 1 |
| यो वां समुद्रान्त्स्रितः पिपृर्त्येतेग्वा चिन्न सुयुजा युजानः | 2 |
| यानि स्थानीन्यश्विना दुधार्थे दिवो युह्वीष्वोषेधीषु विक्षु    | 1 |
| नि पर्वतस्य मूर्धनि सदन्तेषुं जनीय दाशुषे वहीन्ता             | 3 |
| चृनिष्टं देवा ओषेधीष्वप्सु यद्योग्या अश्रवैथे ऋषीणाम्         | 1 |
| पुरूणि रत्ना दर्धतौ न्यर्रस्मे अनु पूर्वाणि चख्यथुर्युगानि    | 4 |
| शुश्रुवांसा चिदिश्वना पुरूण्यभि ब्रह्मणि चक्षार्थे ऋषीणाम्    | 1 |
| प्रति प्र यतिं वरमा जनीयास्मे वीमस्तु सुमितिश्चनिष्ठा         | 5 |
| यो वां युज्ञो नसित्या हुविष्मन्कृतब्रह्मा समुर्योर्३ भवति     |   |
| उपु प्र यतिं वरुमा वसिष्ठमिमा ब्रह्मण्यृच्यन्ते युवभ्यमि      | 6 |
| इयं मेनीषा इयमेश्विना गीरिमां सुवृक्तिं वृषणा जुषेथाम्        |   |
| इमा ब्रह्मणि युवयून्यंग्मन्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः         | 7 |

(6) T1 (年.7, अनु.5)

| <u>(6)</u> | /1                                                                                                    | (म. <b>7</b> , अनु. <b>5</b> )                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ऋषिः व     | प्रसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                               | देवता अश्विनौ                                  |
|            | अपु स्वसुरुषस्रो निजिहीते रिणिक्त कृष्णीरेरुषाय पन्थ                                                  | <del>।</del><br>मि ।                           |
|            | अश्वीमघा गोमेघा वां हुवेम् दिवा नक्तं शरुमस्मद्यीयोत                                                  |                                                |
|            | उपायति दाशुषे मर्त्याय रथेन वाममिश्वना वहेन्ता                                                        | <b>1</b>                                       |
|            | युयुतम्स्मदिनराममीवां दिवा नक्तं माध्वी त्रासीयां नः                                                  | 2                                              |
|            | युयुतानस्मदानराममाया दिया नक्त माळा त्रासाया नः<br>आ वां रथमवमस्यां व्यष्टौ सुम्नायवो वृषणो वर्तयन्तु | 2                                              |
|            | स्यूमेगभस्तिमृत्युग्भिरश्वैराश्विना वसुमन्तं वहेथाम्                                                  | 3                                              |
|            | यो वां रथों नृपती अस्ति वोळहा त्रिवन्धुरा वसुमाँ उ                                                    |                                                |
|            | आ ने एना नासुत्योपे यातमुभि यद्वां विश्वपस्यो जिगी                                                    |                                                |
|            | युवं च्यवनिं जरसोऽमुमुक्तं नि पेदवे ऊहथुराशुमश्वम्                                                    | <del>  4</del>                                 |
|            | निरंहिस्स्तमेसः स्पर्तमित्रं नि जीहुषं शिथिरे धीतमुन्तः                                               | 5                                              |
|            | इयं मेनीषा इयमेश्विना गीरिमां सुवृक्तिं वृषणा जुषेथाग                                                 |                                                |
|            | इमा ब्रह्मणि युवयून्यंग्मन्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः                                                 |                                                |
| (5)        | $\frac{72}{12}$                                                                                       | " <b>७</b> "<br>(म. <b>7</b> , अनु. <b>5</b> ) |
|            | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                 | देवता अश्विनौ                                  |
|            | आ गोर्मता नासत्या रथेनाश्वविता पुरुश्चन्द्रेण यातम्                                                   | 1                                              |
|            | अभि वां विश्वा नियुतः सचन्ते स्पार्हया श्रिया तुन्वाः                                                 | ्<br>शुभाना ॥ 1 ॥                              |
|            | आ नो देवेभिरुपे यातमुर्वाक्सुजोषेसा नासत्या रथेन                                                      | <u></u>                                        |
|            | युवोर्हि नीः सुख्या पित्र्याणि समानो बन्धुरुत तस्य विच                                                | तम् ॥ 2 ॥                                      |
|            | उदु स्तोमासो अश्विनौरबुध्रञ्जामि ब्रह्माण्युषसंश्च देवीः                                              |                                                |
|            | आविवासुन्रोदंसी धिष्ण्येमे अच्छा विप्रो नासंत्या विव                                                  | कि    <b>3</b>                                 |
|            | व चेदुच्छन्त्येश्विना उषासुः प्र वां ब्रह्माणि कारवो भ                                                |                                                |
|            | कुर्ध्वं भानुं सिवृता देवो अश्रेद्रहदुग्नर्यः सुमिधा जरन्ते                                           | 4                                              |
|            | आ पृश्चातान्नासृत्या पुरस्तादार्श्विना यातमध्रादुर्दकात्                                              | 1                                              |
|            | आ विश्वतः पाञ्चजन्येन राया यूयं पति स्वस्तिभिः स                                                      | दो नः ॥ 5 ॥                                    |
| (5)        | 73                                                                                                    | (म.7, अनु.5)                                   |
| ऋषिःर्वा   | सिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                  | देवता अश्विनौ                                  |
|            | अतरिष्म् तमेसस्पारमस्य प्रति स्तोमं देवयन्तो दर्धान                                                   | <u>ः</u> ।                                     |
|            | पुरुदंसी पुरुतमी पुराजामीत्या हवते अश्विना गीः                                                        | 1                                              |
|            | न्युं प्रियो मनुषः सादि होता नासत्या यो यर्जते वन्दते                                                 | च ।                                            |
|            | अश्वीतं मध्वो अश्विना उपाक आ वां वोचे विदर्थेषु !                                                     |                                                |
|            | अहैम युज्ञं पुथामुराणा इमां सुवृक्तिं वृषणा जुषेथाम्                                                  | 1                                              |
|            | श्रुष्टीवेव प्रेषितो वामबोधि प्रति स्तोमैर्जरमाणो वसिष्ठः                                             | 3                                              |
|            |                                                                                                       |                                                |

|        | उप त्या वह्नी गमतो विशं नो रक्षोहणा संभृता वीळुपणी<br>समन्धांस्यग्मत मत्सुराणि मा नो मर्धिष्टमा गेतं शिवेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|        | आ पृश्चातीन्नासृत्या पुरस्तादाश्विना यातमध्रादुर्दक्तात्<br>आ विश्वतः पाञ्चजन्येन राया यूयं पीत स्वस्तिभिः सदी नः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                             |
| (6)    | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (म.7, अनु.5)                                                  |
| ऋषिः व | व्यसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः बृहती 1,3,5, सतोबृहती 2,4,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | देवता अश्विनौ                                                 |
|        | इमा उं वां दिविष्टय उसा हेवन्ते अश्विना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
|        | अयं वीमुह्वेऽवेसे शचीवसू विशंविशं हि गच्छेथः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                             |
|        | युवं चित्रं देदथुर्भोजेनं नरा चोदेथां सूनृतविते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
|        | अर्वाग्रथं समेनसा नि येच्छतं पिबेतं सोम्यं मधुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                             |
|        | आ योत्मुपं भूषतं मध्वीः पिबतमश्विना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
|        | दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मा नो मधिष्टमा गतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                             |
|        | अश्वासो ये वामुपे दाशुषो गृहं युवां दीयन्ति बिभ्रतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
|        | मुक्षूयुभिर्नरा हयेभिरिश्वना देवा यातमस्मयू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                             |
|        | अधी हु यन्ती अश्विना पृक्षीः सचन्त सूरयीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
|        | ता यंसतो मुघवेद्धो ध्रुवं यशेश्छुर्दिरुस्मभ्यं नासेत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                             |
|        | प्र ये युयुरवृकासो रथाइव नृपातारो जनानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
|        | उत स्वेन शर्वसा शूशुवुर्नरं उत क्षियन्ति सुक्षितिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                             |
| (0)    | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (T. 7 3TT 5)                                                  |
| (8)    | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (म.7, अनु.5)                                                  |
|        | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (म.7, अनु. <b>5</b> )<br>देवता उषाः                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
|        | व्यसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
|        | व्यर्थिषा आवो दिविजा ऋतेनीविष्कृण्वाना मेहिमान्मागीत्<br>अप द्रुहस्तमे आवरजेष्टमङ्गिरस्तमा पृथ्यो अजीगः<br>महे नो अद्य सुविताये बोध्युषो महे सौभेगाय प्र येन्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | देवता उषाः                                                    |
|        | व्युरंषा आवो दिविजा ऋतेनविष्कृण्वाना मेहिमान्मागीत्<br>अप द्रुहस्तमे आवरजेष्टमङ्गिरस्तमा पृथ्यो अजीगः<br>महे नो अद्य सुविताये बोध्युषो महे सौभेगाय प्र येन्धि<br>चित्रं रुयिं युशसं धेह्यस्मे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | देवता उषाः                                                    |
|        | व्युरंषा आंवो दिविजा ऋतेनविष्कृण्वाना मेहिमान्मागीत्<br>अप द्रुहस्तमे आवरजेष्टमङ्गिरस्तमा पृथ्यो अजीगः<br>महे नो अद्य सुविताये बोध्युषो महे सौभेगाय प्र येन्धि<br>चित्रं र्यि यशसं धेह्यस्मे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्<br>एते त्ये भानवो दर्शतायोश्चित्रा उषसो अमृतास आगुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | देवता उषाः<br> <br>  1   <br>  1                              |
|        | व्यर्श्षा आंवो दिविजा ऋतेनविष्कृण्वाना मेहिमान्मागीत्<br>अप द्रुहस्तमे आवरजेष्टमङ्गिरस्तमा पृथ्यो अजीगः<br>महे नो अद्य सुविताये बोध्युषो महे सौभेगाय प्र येन्धि<br>चित्रं र्यिं यशसं धेह्यस्मे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्<br>एते त्ये भानवो दर्शतायाश्चित्रा उषसो अमृतास आगुः<br>जनयन्तो दैव्यानि ब्रतान्यापृणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | देवता उषाः<br> <br>  1   <br>  1                              |
|        | व्युरंषा आंवो दिविजा ऋतेनविष्कृण्वाना मेहिमान्मागीत्<br>अप द्रुहस्तमे आवरजेष्टमङ्गिरस्तमा पृथ्यो अजीगः<br>महे नो अद्य सुविताये बोध्युषो महे सौभगाय प्र येन्धि<br>चित्रं र्यिं यशसं धेह्यस्मे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्<br>एते त्ये भानवो दर्शतायोश्चित्रा उषसो अमृतास आगृः<br>जनयेन्तो दैव्यानि ब्रतान्योपृणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थुः<br>एषा स्या युजाना पराकात्पञ्चे क्षितीः परि सद्यो जिगाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | देवता उषाः<br> <br>   1   <br>   2   <br>                     |
|        | व्यर्श्षा आंवो दिविजा ऋतेनविष्कृण्वाना मेहिमान्मागीत्<br>अप द्रुहस्तमे आवरजेष्टमङ्गिरस्तमा पृथ्यो अजीगः<br>महे नो अद्य सुविताये बोध्युषो महे सौभंगाय प्र येन्धि<br>चित्रं रियं यशसं धेह्यस्मे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्<br>एते त्ये भानवो दर्शतायाश्चित्रा उषसो अमृतास आगृः<br>जनयन्तो दैव्यानि ब्रतान्यापृणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थुः<br>एषा स्या युजाना पराकात्पञ्चे क्षितीः परि सद्यो जिगाति<br>अभिपश्यन्ती वयुना जनानां दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                               | देवता उषाः<br> <br>   1   <br>   2   <br>                     |
|        | व्यर्श्षा आंवो दिविजा ऋतेनविष्कृण्वाना मेहिमान्मागीत्<br>अप द्रुहस्तमे आवरजेष्टमङ्गिरस्तमा पृथ्यो अजीगः<br>महे नो अद्य सुविताये बोध्युषो महे सौभंगाय प्र येन्धि<br>चित्रं र्यिं य्शसं धेह्यस्मे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्<br>एते त्ये भानवो दर्शतायाश्चित्रा उषसो अमृतास आगृः<br>जनयन्तो दैव्यानि ब्रतान्यापृणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थुः<br>एषा स्या युजाना पराकात्पञ्चे क्षितीः परि सद्यो जिगाति<br>अभिपश्यन्ती व्युना जनानां दिवो दुहिता भुवेनस्य पत्नी<br>वाजिनीवती सूर्यस्य योषां चित्रामेघा राय ईशे वसूनाम्                                                                                                                                                                                                                                    | देवता उषा:<br>  1   <br>   2   <br>   3   <br>   4            |
|        | ब्युरंषा आंवो दिविजा ऋतेनविष्कृण्वाना मेहिमान्मागीत्<br>अप द्रुहस्तमे आवरजेष्टमिङ्गेरस्तमा पृथ्यो अजीगः<br>महे नो अद्य सुविताये बोध्युषो महे सौभगाय प्र येन्धि<br>चित्रं रियं यशसं धेह्यसमे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्<br>एते त्ये भानवो दर्शतायाश्चित्रा उषसो अमृतास आगृः<br>जनयेन्तो दैव्यानि व्रतान्यापृणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थुः<br>एषा स्या युजाना पराकात्पञ्चे क्षितीः परि सद्यो जिगाति<br>अभिपश्यन्ती वयुना जनानां दिवो देहिता भुवेनस्य पत्नी<br>वाजिनीवती सूर्यस्य योषा चित्रामेघा राय ईश्वे वसूनाम्<br>ऋषिष्ठता ज्रयेन्ती मुघोन्युषा उंच्छित् विह्निभिर्गृणाना                                                                                                                                                                            | देवता उषा:<br>  1   <br>   2   <br>   3                       |
|        | ब्युरंषा आंवो दिविजा ऋतेनविष्कृण्वाना मेहिमान्मागीत्<br>अप द्रुहस्तमे आवरजेष्टमिङ्गेरस्तमा पृथ्यो अजीगः<br>महे नो अद्य सुविताये बोध्युषो महे सौभंगाय प्र येन्धि<br>चित्रं र्यिं य्शसं धेह्यस्मे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्<br>एते त्ये भानवो दर्शतायाश्चित्रा उषसो अमृतास आगृः<br>जनयन्तो दैव्यानि ब्रतान्यापृणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थुः<br>एषा स्या युजाना पराकात्पञ्चे क्षितीः परि सद्यो जिगाति<br>अभिपश्यन्ती वयुना जनानां दिवो देहिता भुवेनस्य पत्नी<br>वाजिनीवती सूर्यस्य योषा चित्रामेघा राय ईशे वसूनाम्<br>ऋषिष्ठता ज्रयेन्ती मुघोन्युषा उच्छित् विह्निभर्गृणाना<br>प्रति द्युतानामरुषासो अश्वाश्चित्रा अदृश्रत्रुषसं वहेन्तः                                                                                                                | देवता उषा:<br>  1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5 |
|        | व्युरंषा आंवो दिविजा ऋतेनविष्कृण्वाना मेहिमान्मागीत्<br>अप द्रुहस्तमे आवरजेष्टमङ्गिरस्तमा पृथ्यो अजीगः<br>महे नो अद्य सुवितायं बोध्युषो महे सौभंगाय प्र यन्धि<br>चित्रं र्यिं यशसं धेह्यसमे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्<br>एते त्ये भानवो दर्शतायाश्चित्रा उषसो अमृतास आगीः<br>जनयन्तो दैव्यानि व्रतान्यापृणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थुः<br>एषा स्या येजाना पराकात्पञ्चे क्षितीः परि सद्यो जिगाति<br>अभिपश्यन्ती वयुना जनानां दिवो देहिता भुवेनस्य पत्नी<br>वाजिनीवती सूर्यस्य योषो चित्रामेघा राय ईशे वसूनाम्<br>ऋषिष्ठता ज्रयन्ती मुघोन्युषा उच्छित् विद्विभर्गृणाना<br>प्रति द्युतानामेरुषासो अश्वाश्चित्रा अदृश्रुषसं वहन्तः<br>याति शुभ्रा विश्विपशा रथेन दर्धाति रत्नं विध्ते जनाय                                                                | देवता उषा:<br>  1   <br>   2   <br>   3   <br>   4            |
|        | व्युर्धा आवो दिविजा ऋतेनिविष्कृण्वाना मेहिमान्मागीत्<br>अप द्रुहस्तमे आव्रजेष्टमिङ्गेरस्तमा पृथ्यो अजीगः<br>महे नो अद्य सुवितायं बोध्युषो महे सौभेगाय प्र यन्धि<br>चित्रं र्यिं यशसं धेह्यस्मे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्<br>एते त्ये भानवो दर्शतायिश्चित्रा उषसो अमृतास आगुः<br>जनयन्तो दैव्यानि व्रतान्यापृणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थुः<br>एषा स्या युजाना पराकात्पञ्चे क्षितीः परि सद्यो जिगाति<br>अभिपश्यन्ती वयुना जनानां दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी<br>वाजिनीवती सूर्यस्य योषा चित्रामेघा राय ईशे वसूनाम्<br>ऋषिष्ठता ज्रयन्ती मघोन्युषा उच्छित् विद्विभिर्गृणाना<br>प्रति द्युतानामरुषासो अश्वािश्चत्रा अदृश्रत्रुषसं वहन्तः<br>याति शुभ्रा विश्विपशा रथेन् द्धाित रत्नं विधते जनाय<br>सत्या सत्योभर्महृती महिद्धिर्देवी देवेभिर्यज्ता यजेत्रैः | देवता उषा:<br>  1             2          3             4      |
|        | व्युरंषा आंवो दिविजा ऋतेनविष्कृण्वाना मेहिमान्मागीत्<br>अप द्रुहस्तमे आवरजेष्टमङ्गिरस्तमा पृथ्यो अजीगः<br>महे नो अद्य सुवितायं बोध्युषो महे सौभंगाय प्र यन्धि<br>चित्रं र्यिं यशसं धेह्यसमे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्<br>एते त्ये भानवो दर्शतायाश्चित्रा उषसो अमृतास आगीः<br>जनयन्तो दैव्यानि व्रतान्यापृणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थुः<br>एषा स्या येजाना पराकात्पञ्चे क्षितीः परि सद्यो जिगाति<br>अभिपश्यन्ती वयुना जनानां दिवो देहिता भुवेनस्य पत्नी<br>वाजिनीवती सूर्यस्य योषो चित्रामेघा राय ईशे वसूनाम्<br>ऋषिष्ठता ज्रयन्ती मुघोन्युषा उच्छित् विद्विभर्गृणाना<br>प्रति द्युतानामेरुषासो अश्वाश्चित्रा अदृश्रुषसं वहन्तः<br>याति शुभ्रा विश्विपशा रथेन दर्धाति रत्नं विध्ते जनाय                                                                | देवता उषा:<br>  1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5 |

| (7)<br>স্থিষি: ফ | मा नो बुर्हिः पुरुषता निदे केर्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः<br><b>76</b><br>वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8</b>   <br>(म.7, अनु.5)<br>देवता उषाः                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                  | उदु ज्योतिर्मृतं विश्वजन्यं विश्वानरः सिवता देवो अश्रेत्<br>क्रत्वा देवानामजिनष्ट चक्षुराविरक्भुवनं विश्वमुषाः<br>प्र मे पन्था देवयाना अदृश्रुन्नमर्धन्तो वसुभिरिष्कृतासः<br>अभूदु केतुरुषसः पुरस्तात्प्रतीच्यागादिधं हुम्येभ्यः<br>तानीदहानि बहुलान्यास्न्या प्राचीन्मुदिता सूर्यस्य<br>यतः परि जारईवाचर्न्त्युषो दृदृक्षे न पुनर्यतीवं<br>त इद्देवानां सध्मादं आसन्नृतावानः क्वयः पूर्व्यासः<br>गूळहं ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्त्सत्यमन्त्रा अजनयन्नुषासम्<br>समान ऊर्वे अधि संगतासः सं जानते न यतन्ते मिथस्ते<br>ते देवानां न मिनन्ति व्रतान्यमर्धन्तो वसुभिर्यादमानाः<br>प्रति त्वा स्तोमेरीळते वसिष्ठा उष्वर्बुधः सुभगे तुष्टुवांसः<br>गवां नेत्री वाजपत्नी न उच्छोषः सुजाते प्रथमा जरस्व<br>एषा नेत्री राधसः सूनृतानामुषा उच्छन्तीं रिभ्यते वसिष्ठैः<br>दीर्घश्रुतं रियमस्मे दर्धाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः | 1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5   <br>   6   <br>   7 |
| <u>(6)</u>       | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (म. <b>7</b> , अनु. <u>5)</u>                                       |
| ऋषिः व           | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | देवता उषाः                                                          |
|                  | उपो रुरुचे युवितर्न योषा विश्वं जीवं प्रसुवन्ती चरायै अभूदिग्निः सिमधे मानुषाणामकृज्योतिर्बाधमाना तमांसि विश्वं प्रतीची सप्प्रथा उदस्थाद्वशद्वासो विश्वंती शुक्रमेश्वेत् हिरेण्यवर्णा सुदृशीकसंदृग्गवां माता नेत्र्यह्मामरोचि देवानां चक्षुः सुभगा वहंन्ती श्वेतं नयंन्ती सुदृशीकुमश्वेम् उषा अदिशि रिश्मिभव्यंक्ता चित्रामेघा विश्वमनु प्रभूता अन्तिवामा दूरे अमित्रमुच्छोवीं गव्यूतिमभयं कृधी नः यावय द्वेष आ भरा वसूनि चोदय राधौ गृणते मेघोनि अस्मे श्रेष्ठेभिभूमिनुभिर्वि भाह्युषौ देवी प्रतिरन्ती न आयुः इषं च नो दर्धती विश्ववारे गोम्दश्वावद्रथवञ्च राधः यां त्वा दिवो दुहितर्वृधयन्त्युषः सुजाते मृतिभिर्विसिष्ठाः सास्मासुं धा रियमृष्वं बृहन्तं यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः                                                                                                                                  | 1                                                                   |

**78** (5)(म.**7**, अनु.**5**) ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता उषाः प्रति केतवः प्रथमा अंदश्रन्नूध्वा अस्या अञ्जयो वि श्रयन्ते उषों अर्वाचा बृहुता रथेन ज्योतिष्मता वाममुस्मभ्यं विक्ष  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ प्रति षीमुग्निर्जरते समिद्धः प्रति विप्रसो मुतिभिर्गृणन्तः उषा यति ज्योतिषा बाधमाना विश्वा तमांसि दुरिताप देवी || 2 || एता उ त्याः प्रत्येदश्रन्पुरस्ताज्ज्योतिर्यच्छेन्तीरुषसो विभातीः अजीजनुन्त्सूर्यं युज्ञमृग्निमेपाचीनुं तमो अगादजुष्टम् | 3 | अचेति दिवो दुंहिता मुघोनी विश्वे पश्यन्त्युषसं विभातीम् आस्थाद्रथं स्वधया युज्यमनिमा यमश्वासः सुयुजो वहन्ति | 4 | प्रति त्वाद्य सुमनेसो बुधन्तास्माकासो मुघवानो वयं च तिल्विलायध्वेमुषसो विभातीर्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः | 5 | **79 (5)** (म.7, अनु.5) ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता उषाः व्युरेषा आवः पृथ्या३ं जनीनां पञ्च क्षितीर्मानुषीर्बोधयन्ती सुसंदिग्भिरुक्षभिर्भानुमश्रेद्धि सूर्यो रोदेसी चक्षसावः 11 व्यञ्जते दिवो अन्तेष्वक्तून्विशो न युक्ता उषसौ यतन्ते सं ते गावस्तम् आ वर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सवितेवे बाह् || 2 || अभूदुषा इन्द्रेतमा मुघोन्यजीजनत्सुविताय श्रवांसि वि दिवो देवी देहिता देधात्यिङ्गरस्तमा सुकृते वसूनि | 3 | तार्वदुषो राधो अस्मभ्यं रास्व यार्वत्स्तोतृभ्यो अरदो गृणाना यां त्वां ज्जुर्वृष्भस्या रवेण वि दृळहस्य दुरो अद्रेरीणींः || 4 || देवंदेवं राधसे चोदयन्त्यस्मुद्रचेकसूनृता ईरयन्ती व्युच्छन्ती नः सुनये धियो धा यूयं पात स्वस्तिभिः सदी नः | 5 | 80 (3) (म.<u>7, अनु.5)</u> ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता उषाः

| प्रति स्तोमेभिरुषसं वसिष्ठा गीर्भिर्विप्रसः प्रथमा अंबुध्रन् |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| विवर्तर्यन्तीं रर्जसी समन्ते आविष्कृण्वतीं भुवनानि विश्वा    | 1 |
| एषा स्या नव्यमायुर्दधीना गूङ्घी तमो ज्योतिषोषा अंबोघि        | 1 |
| अग्रे एति युवतिरह्नयाणा प्राचिकितृत्सूर्यं यज्ञमृग्निम्      | 2 |
| अश्वीवतीर्गोमेतीर्न उषासों वीरवेतीः सदेमुच्छन्तु भुद्राः     | 1 |

घृतं दुर्हाना विश्वतः प्रपीता यूयं पति स्वस्तिभिः सदो नः ॥ 3 ॥ । इति पञ्चमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ।

(षष्ठोऽध्यायः ॥ वर्गाः 1-25)

| (6)    | 81                                                                | (म.7, अनु.5)       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ऋषिः व | त्रसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः बृहती 1,3,5, सतोबृहती 2,4,6          | देवता उषाः         |
|        | प्रत्यु अदश्यांयृत्युर्थच्छन्ती दुहिता दिवः                       | I                  |
|        | अपो मिह व्ययति चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी                    | 1                  |
|        | उदुस्त्रियाः सृजते सूर्यः सचाँ उद्यन्नक्षेत्रमर्चिवत्             | 1                  |
|        | तवेंदुंषो व्युषि सूर्यस्य च सं भक्तेन गमेमहि                      | 2                  |
|        | प्रति त्वा दुहितर्दिव् उषों जीरा अभुत्स्महि                       |                    |
|        | या वहिंस पुरु स्पार्ह वेनन्वित् रत्नं न दाशुषे मर्यः              | 3                  |
|        | उच्छन्ती या कृणोषि मुंहना मिह प्रख्यै देवि स्वर्द्दशे             |                    |
|        | तस्यस्ति रत्नुभाजे ईमहे वयं स्याम मातुर्न सूनवीः                  | 4                  |
|        | तिञ्चित्रं राध् आ भुरोषो यदीर्घश्रुत्तमम्                         | 1                  |
|        | यत्ते दिवो दुहितर्मर्तभोजन् तद्रस्व भुनजमिहै                      | 5                  |
|        | श्रवेः सूरिभ्यो अमृतं वसुत्वनं वाजाँ अस्मभ्यं गोमेतः              |                    |
|        | चोद्यित्री मुघोनेः सूनृतावत्युषा उच्छुदप् स्निधेः                 | 6                  |
| (10)   | 82                                                                | (म.7, अनु.5)       |
| ऋषिः व | त्रसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः जगती                                 | देवता इन्द्रावरुणौ |
|        | इन्द्रविरुणा युवर्मध्वरायं नो विशे जनीय मिह शर्मी यच्छतम्         | 1                  |
|        | दीर्घप्रयज्युमित् यो वेनुष्यित वयं जेयेम् पृतेनासु दूढ्यः         | 1                  |
|        | सुम्राळुन्यः स्वराळुन्य उच्यते वां मुहान्ताविन्द्वावरुणा मुहावेसू |                    |
|        | विश्वे देवासः पर्मे व्योमिन् सं वामोजो वृषणा सं बलं दधुः          | 2                  |
|        | अन्वृपां खान्येतृन्तुमोज्सा सूर्यंमैरयतं द्विव प्रभुम्            |                    |
|        | इन्द्रविरुणा मदे अस्य मायिनोऽपिन्वतम्पितः पिन्वतं धिर्यः          | 3                  |
|        | युवामिद्युत्सु पृतेनासु वह्नयो युवां क्षेमेस्य प्रस्वे मितज्ञीवः  |                    |
|        | र्ड्शाना वस्वे उभयेस्य कारव इन्द्रावरुणा सुहर्वा हवामहे           | 4                  |
|        | इन्द्रवरुणा यदिमानि च्क्रथुर्विश्वा जातानि भुवेनस्य मुज्मनी       |                    |
|        | क्षेमेण मित्रो वर्रुणं दुवस्यति मुरुद्धिरुग्रः शुर्भमुन्य ईयते    | 5                  |
|        | मुहे शुल्काय वर्रुणस्य नु त्विष ओजो मिमाते ध्रुवमस्य यत्स्वम्     | I                  |
|        | अजमिम्नन्यः श्रथयन्तुमातिरद्दभ्रेभिर्न्यः प्र वृणोत् भूयसः        | 6                  |
|        | न तमंहो न दुरितानि मर्त्यमिन्द्रविरुणा न तपः कुर्तश्चन            |                    |
|        | यस्य देवा गच्छेथो वीथो अध्वरं न तं मतीस्य नशते परिहृतिः           | 7                  |
|        | अर्वाङ्गरा दैव्येनावसा गेतं शृणुतं हवं यदि मे जुजीषथः             | 1                  |
|        | युवोर्हि सुख्यमुत वा यदाप्यं मार्डीकिमिन्द्रावरुणा नि येच्छतम्    | 8                  |

|            | अस्माकंमिन्द्रावरुणा भरेभरे पुरोयोधा भेवतं कृ             |                      | I                  |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|            | यद्वां हर्वन्त उभये अर्थ स्पृधि नरस्तोकस्य तनय            | -                    | 9                  |
|            | अस्मे इन्द्रो वर्रुणो मित्रो अर्युमा द्युम्नं येच्छन्तु म |                      | l                  |
|            | अवधं ज्योतिरदितेर्ऋतावृधो देवस्य श्लोकं सवि               | <u>त</u> ुर्मनामहे   | 10                 |
| (10)       | 83                                                        |                      | (म.7, अनु.5)       |
| ऋषिः व     | व्यसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः जगती                         |                      | देवता इन्द्रावरुणौ |
|            | युवां नेरा पश्येमानास् आप्यं प्राचा गुव्यन्तः पृथ्        |                      | 1                  |
|            | दासो च वृत्रा हृतमार्याणि च सुदासीमन्द्रावरुणा            |                      | 1                  |
|            | यत्रा नरः समयन्ते कृतध्वेजो यस्मिन्नाजा भविति             |                      | l                  |
|            | यत्रा भयन्ते भुवना स्वर्दश्सतत्री न इन्द्रावरुणाधि        |                      | 2                  |
|            | सं भूम्या अन्ता ध्वसिरा अदृक्षतेन्द्रविरुणा दिवि          |                      | l                  |
|            | अस्थुर्जनीनामुप् मामरतियोऽर्वागवसा हवनश्रुता              | ,                    | 3                  |
|            | इन्द्रवरुणा वधनाभिरप्रति भेदं वन्वन्ता प्र सुदा           |                      | l                  |
|            | ब्रह्मण्येषां शृणृतं हवीमिन स्त्या तृत्सूनामभवत           |                      | 4                  |
|            | इन्द्रीवरुणावुभ्या तपन्ति माघान्युर्यो वनुषामरीत          |                      |                    |
|            | युवं हि वस्वे उभयस्य राज्थोऽधे स्मा नोऽवतं                |                      | 5                  |
|            | युवां हेवन्त उभयास आजिष्विन्द्रं च वस्वो वर्र             |                      | l                  |
|            | यत्र राजीभर्दशभिर्निबीधितं प्र सुदासमावेतं तृत्स्         |                      | 6                  |
|            | दश् राजीनुः समिता अयेज्यवः सुदासीमन्द्रावरु               |                      | 1                  |
|            | स्त्या नृणामेद्मसदामुपेस्तुतिर्देवा एषामभवन्देवहू         | ्तिषु                | 7                  |
|            | दाशाराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदासं इन्द्रावरुणाव         | ग्रशिक <u>्ष</u> तम् | 1                  |
|            | श्वित्यञ्चो यत्र नर्मसा कपुर्दिनो धिया धीवन्तो उ          |                      | 8                  |
|            | वृत्राण्यन्यः सीम्थेषु जिन्नते व्रतान्यन्यो अभि रेष्ट     | भ <u>ते</u> सदी      | 1                  |
|            | -<br>हर्वामहे वां वृषणा सुवृक्तिभिरस्मे ईन्द्रावरुणा श    |                      | 9                  |
|            | अस्मे इन्द्रो वर्रुणो मित्रो अर्युमा द्युम्नं येच्छन्तु म |                      | 1                  |
|            | अवधं ज्योतिरदितेर्ऋतावृधो देवस्य श्लोकं सिव्              |                      | 10                 |
| <b>(5)</b> | 84                                                        |                      | (म.7, अनु.5)       |
|            | व्यसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                   |                      | देवता इन्द्रावरुणौ |
|            | आ वां राजानावध्वरे वेवृत्यां हृव्येभिरिन्द्रावरुण्        | ————<br>॥ नमोभिः     |                    |
|            | प्र वां घृताची बाह्वोर्दधीना परि त्मना विषुरूपा           |                      | 1                  |
|            | युवो राष्ट्रं बृहिदन्वित् द्यौर्यो सेतृभिररञ्जुभिः सिन्   |                      | 1                  |
|            | परि नो हेळो वर्रणस्य वृज्या उुरुं न इन्द्रीः कृण          |                      | 2                  |
|            | <b>.</b> – – <b>.</b>                                     | •                    |                    |

| (5)    | कृतं नो यज्ञं विदयेषु चार्रं कृतं<br>उपो र्यिर्देवजूतो न एतु प्र णाः स<br>अस्मे ईन्द्रावरुणा विश्ववारं र्यिं<br>प्र य अदित्यो अनृता मिनात्यिमि<br>इयमिन्द्रं वर्रुणमष्ट मे गीः प्रावत्तो<br>सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पति                                                                                                                                                                                    | पार्हाभिरूतिभिस्तिरेतम्<br>धत्तं वसुमन्तं पुरुक्षुम्<br>ता शूरो दयते वसूनि<br>के तनेये तूतुजाना<br>त स्वस्तिभिः सदी नः<br>85                                                                                                                                                               | <br>   3   <br>   4   <br>   5   <br>(म.7, अनु.5)                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ऋषिः व | त्रसिष्ठः मैत्रावरुणिः ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                           | देवता इन्द्रावरुणौ                                                    |
|        | पुनीषे वामरक्षसं मनीषां सोम्मिन<br>घृतप्रतीकामुषसं न देवीं ता नो य<br>स्पर्धन्ते वा उंदेवहूये अत्र येषुं ध<br>युवं ताँ ईन्द्रावरुणावृमित्रन्हतं पर                                                                                                                                                                                                                                                              | गामेन्नुरुष्यताम्भीके<br>वजेषु दिद्यवः पतन्ति                                                                                                                                                                                                                                              | <br>   1   <br>   2                                                   |
|        | आपश्चिद्धि स्वयंशसुः सदःसु देवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रिन्द्रं वर्रुणं देवता धुः                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                     |
|        | कृष्टीरुन्यो धारयंति प्रविक्ता वृत्राण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                     |
|        | स सुक्रतुर्ऋतुचिदेस्तु होता य औ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                     |
|        | आव्वर्तादवेसे वां हविष्मानसदित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प सुविताय प्रयस्वान्                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                     |
|        | इयमिन्द्रं वर्रुणमष्ट मे गीः प्रावत्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>à                                    </del>                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                     |
|        | <u>इ</u> यामन् <u>प्र</u> वरुणमष्ट म् गाः प्रावत्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क तनय तूतुजाना                                                                                                                                                                                                                                                                             | l l                                                                   |
|        | ऱ्यामन्द्र वरुणमष्ट म् गाः प्रावत्ता<br>सुरत्नीसो देववीतिं गमेम यूयं पति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> / <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                     |
| (8)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3</b> / <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | ॥ 5 ॥<br>(म.7, अनु.5)                                                 |
|        | सुरत्नीसो देववीतिं गमेम यूयं पति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त स्वस्तिभ <u>िः</u> सदौ नः                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
|        | सुरत्नीसो देववीतिं गमेम यूयं पति<br>वसिष्ठः मैत्रावरुणिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | त स्वस्तिभिः सदौ नः  86 छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                   | (म.7, अनु.5)                                                          |
|        | सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पति<br>वसिष्ठः मैत्रावरुणिः व्यस्थि वि यर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | त स्वस्तिभिः सदौ नः  86 छन्दः त्रिष्टुप् स्तुस्तम्भ रोद्रसी चिदुर्वी                                                                                                                                                                                                                       | (म. <b>7</b> , अनु. <b>5</b> )<br>देवता वरुणः<br>।                    |
|        | सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पति<br>वसिष्ठः मैत्रावरुणिः<br>धीरा त्वस्य महिना जुनूंषि वि यर<br>प्र नाकेमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता न                                                                                                                                                                                                                                                                           | त स्वस्तिभिः सदी नः  86 छन्दः त्रिष्टुप् स्तस्तम्भ रोदेसी चिदुर्वी ध्वेत्रं पुप्रथेच्च भूमे                                                                                                                                                                                                | (म.7, अनु.5)                                                          |
|        | सुरत्नासो देववींतिं गमेम यूयं पति<br>वसिष्ठः मैत्रावरुणिः<br>धीरा त्वस्य महिना जुनूंषि वि यर<br>प्र नाकेमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता न<br>उत स्वयां तुन्वाः सं वेदे तत्कुदा                                                                                                                                                                                                                                     | त स्वस्तिभिः सदी नः  86 छन्दः त्रिष्टुप् स्तस्तम्भ रोदेसी चिदुर्वी क्षित्रं पुप्रथेञ्च भूमे चिदुर्विन्तर्वरुणे भुवानि                                                                                                                                                                      | (म.7, अनु.5)<br>देवता वरुणः<br> <br>  1                               |
|        | सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पति<br>वसिष्ठः मैत्रावरुणिः<br>धीरा त्वस्य महिना जुनूषि वि यर<br>प्र नाकेमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता न<br>उत स्वयो तुन्वाई सं वेदे तत्कुदा<br>किं में हुव्यमहृणानो जुषेत कुदा                                                                                                                                                                                                     | त स्वस्तिभिः सदी नः  86 छन्दः त्रिष्टुप् स्तस्तम्भ रोदेसी चिदुर्वी क्षित्रं पुप्रथेञ्च भूमे त्वर्शन्तर्वरुणे भुवानि मृळीकं सुमना अभि ख्येम्                                                                                                                                                | (म. <b>7</b> , अनु. <b>5</b> )<br>देवता वरुणः<br>।                    |
|        | सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पात<br>विसष्टः मैत्रावरुणिः<br>धीरा त्वस्य मिहना जुनूषि वि यर<br>प्र नाकमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता न<br>उत स्वया तुन्वाई सं वेदे तत्कुदा<br>किं में हुव्यमहणानो जुषेत कुदा<br>पृच्छे तदेनों वरुण दिदृक्षूपों एमि                                                                                                                                                                 | त स्वस्तिभिः सदो नः  86 छन्दः त्रिष्टुप् स्त्रस्तम्भ् रोदेसी चिदुर्वी क्षित्रं पुप्रथेञ्च भूमे त्वर्शन्तर्वरुणे भुवानि मृळीकं सुमना अभि ख्येम् चिकितुषो विपृच्छेम्                                                                                                                         | (म.7, अनु.5)<br>देवता वरुणः<br> <br>  1                               |
|        | सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पित<br>विसष्टः मैत्रावरुणिः<br>धीरा त्वस्य मिंहना जुनूंषि वि यर<br>प्र नाक्षमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता न<br>उत स्वया तन्वार्श्व सं वेद्रे तत्कुदा<br>किं में हृव्यमहणानो जुषेत कुदा<br>पृच्छे तदेनों वरुण दिदृक्षूपों एमि<br>सुमानमिन्में कुवयिश्चदाहुर्यं हु तु                                                                                                                 | त स्वस्तिभिः सदी नः  86 छन्दः त्रिष्टुप् स्त्रस्तम्भ रोदेसी चिदुर्वी प्क्षेत्रं पुप्रथेञ्च भूमे व न्वर्शन्तर्वरुणे भुवानि मृळीकं सुमनी अभि ख्येम् चिकितुषी विपृच्छेम् भ्यं वर्रणो हणीते                                                                                                    | (म.7, अनु.5)<br>देवता वरुणः<br> <br>  1   <br>  2                     |
|        | सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पति<br>विसष्टः मैत्रावरुणिः<br>धीरा त्वंस्य मिंहना जुनूंषि वि यर<br>प्र नाकंमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता न<br>उत स्वया तुन्वा र्रं सं वंदे तत्कुदा<br>किं में हव्यमहंणानो जुषेत कदा<br>पृच्छे तदेनों वरुण दिदृक्षूपों एमि<br>समानमिन्में कुवयिश्चदाहुर्यं हु तु<br>किमार्ग आस वरुण ज्येष्टं यत्स्तो                                                                                | त स्वस्तिभिः सदी नः  86 छन्दः त्रिष्टुप् स्त्रस्तम्भ रोदंसी चिदुर्वी क्षित्रं पुप्रथेञ्च भूमे त न्वर्शन्तर्वरुणे भुवानि मृळीकं सुमनी अभि ख्येम् चिकितुषो विपृच्छेम् भ्यं वर्रुणो हणीते तारं जिघांसस् सखायम्                                                                                | (म.7, अनु.5)<br>देवता वरुणः<br> <br>  1   <br>  2                     |
|        | सुरत्नासो देववीति गमेम यूयं पित्<br>विसष्टः मैत्रावरुणिः<br>धीरा त्वस्य मिंहना जुनूंषि वि यर<br>प्र नाकंमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता न<br>उत स्वया तुन्वा र्रं सं वेदे तत्कुदा<br>किं में हव्यमहंणानो जुषेत कुदा<br>पृच्छे तदेनों वरुण दिदृश्लूपों एमि<br>समानमिन्में कुवयिश्चदाहुर्यं हु तु<br>किमार्ग आस वरुण ज्येष्टं यत्स्तो<br>प्र तन्में वोचो दूळभ स्वधावोऽवे                                             | त स्वस्तिभिः सदो नः  86 छन्दः त्रिष्टुप् स्त्रस्तम्भ रोदंसी चिदुर्वी क्षित्रं पुप्रथेच्च भूमे व्यश्न्तर्वरुणे भुवानि मृळीकं सुमनो अभि ख्येम् चिकितुषो विपृच्छेम् भ्यं वरुणो हणीते तारं जिघांसिस सखायम् त्वानेना नमसा तुर ईयाम्                                                             | (म.7, अनु.5)<br>देवता वरुणः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3           |
|        | सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पति  विसष्टः मैत्रावरुणिः  धीरा त्वंस्य मिंहना जुनूंषि वि यर  प्र नाकंमृष्वं नुंनुदे बृहन्तं द्विता न  उत स्वया तन्वार्श् सं वेदे तत्कुदा  किं में हव्यमहंणानो जुषेत कदा  पृच्छे तदेनों वरुण दिदृश्लूपों एमि  समानमिन्में कुवयिश्चदाहुर्यं ह तु  किमार्ग आस वरुण ज्येष्टं यत्स्तो  प्र तन्में वोचो दूळभ स्वधावोऽवे  अवं द्रुग्धानि पित्र्यां सृजा नोऽव                             | त स्वस्तिभिः सदो नः  86 छन्दः त्रिष्टुप् स्त्रस्तम्भ रोदंसी चिदुर्वी क्षित्रं पुप्रथेञ्च भूमे व्यश्नितर्वर्ठणे भुवानि मृळीकं सुमनो अभि ख्येम् चिकितुषो विपृच्छेम् भ्यं वर्ठणो हणीते तारं जिघांसिस् सखायम् व्वानेना नमसा तुर ईयाम् या व्यं चेकृमा तुनूभिः                                   | (म.7, अनु.5)<br>देवता वरुणः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3           |
|        | सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पति  विसष्टः मैत्रावरुणिः  धीरा त्वस्य मिहना जुनूंषि वि यर  प्र नाकंमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता न  उत स्वया तुन्वार्श् सं वेदे तत्कुदा  किं में हव्यमहंणानो जुषेत कुदा  पृच्छे तदेनों वरुण दिदृश्लूपों एमि  समानमिन्में कुवयिश्चदाहुर्यं ह तु  किमार्ग आस वरुण ज्येष्टं यत्स्तो  प्र तन्में वोचो दूळभ स्वधावोऽवे  अवं दुग्धानि पित्र्या सृजा नोऽव  अवं राजन्यशुतृपं न तायं सृजा व | त स्वस्तिभिः सदी नः  86 छन्दः त्रिष्टुप् स्त्रस्तम्भ रोदंसी चिदुर्वी क्षित्रं पुप्रथेच्च भूमे व्निश्नं सुमनी अभि ख्येम् चिकितुषों विपृच्छेम् भ्यं वर्रुणो हणीते तारं जिघांसिस् सखायम् व्वानेना नमेसा तुर ईयाम् या व्यं चेकृमा तुनूभिः व्रत्सं न दाम्रो विसिष्ठम्                           | (म.7, अनु.5)<br>देवता वरुणः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4 |
|        | सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पति  विसष्टः मैत्रावरुणिः  धीरा त्वंस्य मिंहना जुनूंषि वि यर  प्र नाकंमृष्वं नुंनुदे बृहन्तं द्विता न  उत स्वया तन्वार्श् सं वेदे तत्कुदा  किं में हव्यमहंणानो जुषेत कदा  पृच्छे तदेनों वरुण दिदृश्लूपों एमि  समानमिन्में कुवयिश्चदाहुर्यं ह तु  किमार्ग आस वरुण ज्येष्टं यत्स्तो  प्र तन्में वोचो दूळभ स्वधावोऽवे  अवं द्रुग्धानि पित्र्यां सृजा नोऽव                             | त स्वृस्तिभिः सदी नः  86 छन्दः त्रिष्टुप् स्त्रस्तम्भ् रोदेसी चिदुर्वी क्षित्रं पुप्रथेञ्च भूमे त न्वश्ंन्तर्वरुणे भुवानि मृळीकं सुमनी अभि ख्येम् चिकितुषो विपृच्छेम् भ्यं वरुणो हणीते तारं जिघांसस् सखायम् या व्यं चेकृमा तुनूभिः वृत्सं न दाम्रो वसिष्ठम् सुरी मृन्युर्विभीदेको अचित्तिः | (म.7, अनु.5)<br>देवता वरुणः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4 |

| अरं दासो न मीळहुषे कराण्यहं               | देवाय भूर्ण्येऽनांगाः              | 1                |               |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| अचेतयद्चितो देवो अयों गृत्सं              | राये कवितरो जुनाति                 | 7                |               |
| अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावो हृि            | 1                                  |                  |               |
| शं नुः क्षेमे शमु योगे नो अस्तु           | यूयं पीत स्वस्तिभिः सदी नः         | 8                |               |
| (7)                                       | 87                                 | (म.7, अ          | नु. <u>5)</u> |
| ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः                 | छन्दः त्रिष्टुप्                   | देवता वर         | हण:           |
| रदेत्पृथो वर्रुणः सूर्याय प्राणांसि       | समुद्रियो नृदीनोम्                 | 1                |               |
| सर्गो न सृष्टो अर्वतीरऋतायञ्चका           | रे मुहीर्वनीरहेभ्यः                | 1                |               |
| आत्मा ते वातो रज आ नेवीनो                 | त्पृशुर्न भूर्णिप्यवसे सस्वान्     | 1                |               |
| अन्तर्म्ही बृहती रोदसीमे विश्वा           | ते धार्म वरुण प्रियाणि             | 2                |               |
| परि स्पशो वर्रुणस्य स्मदिष्टा उ           | मे पेश्यन्त <u>ि</u> रोदेसी सुमेके | 1                |               |
| ऋतार्वानः कुवयो युज्ञधीराः प्रचे          | तिसो य इषयन्त मन्म                 | 3                |               |
| उवार्च में वर्रुणो मेधिराय त्रिः स्       | ग्पप्त नामाध्यो बिभर्ति            | 1                |               |
| विद्वान्पदस्य गुह्या न वो चद्युगाय        | विप्र उपराय शिक्षेन्               | 4                |               |
| तिस्रो द्यावो निहिता अन्तरिस्मिनि         | तुस्रो भूमीरुपराः षड्विधानाः       | 1                |               |
| गृत्सो राजा वर्रुणश्चक्र एतं दिवि         | प्रेह्चं हिर्ण्ययं शुभे कम्        | 5                |               |
| अव सिन्धुं वर्रुणो द्यौरिव स्थाद्         | द्रप्सो न श्वेतो मृगस्तुविष्मान्   | 1                |               |
| गुम्भीरशंसो रजसो विमानीः सुप              | रक्षेत्रः सृतो अस्य राजा           | 6                |               |
| यो मृळयाति चक्रुषे चिदागो वय              | ां स्याम् वर्रुणे अनीगाः           | 1                |               |
| अर्नु व्रीतान्यिदतिर्ऋधन्तौ यूयं परि      | न स्वस्तिभिः सदौ नः                | 7                |               |
| (7)                                       | 88                                 | (म. <b>7</b> , अ | <u>नु.5)</u>  |
| ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः                 | छन्दः त्रिष्टुप्                   | देवता वर         | रुण:          |
| प्र शुन्ध्युवं वर्रुणाय प्रेष्ठां मृतिं व | सिष्ठ मोळहुषे भरस्व                | l                |               |
| य ईमुर्वाञ्चं करेते यजेत्रं सुहस्रोम      | ग्धं वृषेणं बृहन्तम्               | 1                |               |
| अधा न्वस्य संदृशं जगुन्वानुग्नेरन         |                                    | 1                |               |
| स्वर्थिदश्मेन्नधिपा उ अन्धोऽभि            | _                                  | 2                |               |
| आ यद्रुहाव वर्रणश्च नावं प्र यत           |                                    | l                |               |
| अधि यदुपां स्नुभिश्चराव प्र प्रेङ्क र     | <del>-</del>                       | 3                |               |
| वर्सिष्ठं हु वर्रुणो नाव्याधादिषं च       | कार् स्वपा महौंभिः                 | l                |               |

|     | स्तोतारं विप्रः सुदिन्त्वे अह्वां यात्रु द्यावस्तृतन्न्यादुषासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
|     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
|     | य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः सन्त्वामागांसि कृणवृत्सखो ते<br>मा तु एनेस्वन्तो यक्षिन्भुजेम युन्धि ष्मा विप्रः स्तुवृते वरूथम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                       |
|     | ध्रुवासु त्वासु क्षितिषु क्षियन्तो व्यर्थस्मत्पाशुं वर्रुणो मुमोचत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                       |
|     | अवो वन्वाना अदितेरुपस्थाद्ययं पात स्वस्तिभिः सदी नः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                       |
| (5) | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (म.7, अनु.5)                                                            |
|     | वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः गायत्री 1-4, जगती 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | देवता वरुणः                                                             |
|     | मो षु वेरुण मृन्मयं गृहं राजन्नुहं गीमम् । मृळा सुक्षत्र मृळये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                       |
|     | यदेमि प्रस्फुरन्निव दतिर्न ध्मातो अद्रिवः । मृळा सुक्षत्र मृळये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                       |
|     | क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जेगमा शुचे । मृळा सुक्षत्र मृळये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                       |
|     | अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम् । मृळा सुक्षत्र मृळये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                       |
|     | यत्किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मेनुष्यार्श्वशीमसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l – n                                                                   |
|     | अचित्ती यत्तव् धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                       |
|     | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
| (7  | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (म.7, अनु.6)                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (म. <b>7</b> , अनु. <b>6</b> )<br>युः <b>1-4,</b> इन्द्रवायू <b>5-7</b> |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
|     | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
|     | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता वा<br>प्र वीर्या शुचयो दिद्ररे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | युः 1-4, इन्द्रवायू 5-7                                                 |
|     | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता वा<br>प्र वीर्या शुचेयो दिद्ररे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः<br>वर्ह वायो नियुतो याह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मदीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | युः 1-4, इन्द्रवायू 5-7                                                 |
|     | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता वा<br>प्र वीर्या शुचेयो दिद्ररे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासीः<br>वहे वायो नियुतो याह्यच्छा पिबो सुतस्यान्धेसो मदीय<br>ईशानाय प्रहुेतिं यस्त आन्ट् शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | युः 1-4, इन्द्रवायू 5-7                                                 |
|     | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता वा<br>प्र वीर्या शुचेयो दिद्ररे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः<br>वर्ह वायो नियुतो याह्यच्छा पिबो सुतस्यान्धेसो मदीय<br>ईशानाय प्रहुेतिं यस्त आन्ट् शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो<br>कृणोषि तं मर्त्येषु प्रश्नस्तं जातोजीतो जायते वाज्येस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | युः 1-4, इन्द्रवायू 5-7                                                 |
|     | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता वा<br>प्र वीर्या शुचयो दिद्ररे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः<br>वहं वायो नियुत्तो याह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मदीय<br>ईशानाय प्रहुंतिं यस्त आन्ट् शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो<br>कृणोषि तं मर्त्येषु प्रश्नस्तं जातोजीतो जायते वाज्यस्य<br>राये नु यं ज्ज्ञतू रोदसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | युः 1-4, इन्द्रवायू 5-7                                                 |
|     | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता वा<br>प्र वीर्या शुचयो दिद्ररे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः<br>वर्ह वायो नियुतो याह्यच्छा पिबो सुतस्यान्धसो मदीय<br>ईशानाय प्रहुेतिं यस्त आन्ट् शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो<br>कृणोषि तं मर्त्येषु प्रश्नस्तं जातोजीतो जायते वाज्यस्य<br>राये नु यं ज्ज्ञतू रोदेसीमे राये देवी धिषणो धाति देवम्<br>अर्ध वायुं नियुतः सश्चत स्वा उत श्वेतं वसुधितिं निरेके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | युः 1-4, इन्द्रवायू 5-7                                                 |
|     | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता वा<br>प्र वीर्या शुचयो दिद्ररे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः<br>वहं वायो नियुतो याह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मदाय<br>ईशानाय प्रहुंतिं यस्त आन्ट् शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो<br>कृणोषि तं मर्त्येषु प्रश्नस्तं जातोजातो जायते वाज्यस्य<br>राये नु यं ज्ज्ञतू रोदंसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम्<br>अर्ध वायुं नियुतः सश्चत स्वा उत श्वेतं वसुधितिं निरेके<br>उच्छन्नुषसः सुदिना अरिप्रा उरु ज्योतिर्विविदुर्दीध्यानाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | युः 1-4, इन्द्रवायू 5-7                                                 |
|     | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता वा<br>प्र वीर्या शुचेयो दिद्ररे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः<br>वहं वायो नियुतो याह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मदाय<br>ईशानाय प्रहुंतिं यस्त आन्ट् शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो<br>कृणोषि तं मत्येषु प्रशस्तं जातोजातो जायते वाज्यस्य<br>राये नु यं जज्ञतू रोदेसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम्<br>अर्ध वायुं नियुतः सश्चत् स्वा उत श्वेतं वसुधितिं निरेके<br>उच्छन्नुषसः सुदिना अरिप्रा उरु ज्योतिर्विविदुर्दीध्यानाः<br>गव्यं चिदूर्वमुशिजो वि वेत्रुस्तेषामनुं प्रदिवः सस्नुरापः                                                                                                                                                                                                                                                           | युः 1-4, इन्द्रवायू 5-7                                                 |
|     | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता वा<br>प्र वीर्या शुचयो दिद्ररे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः<br>वहं वायो नियुतो याह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मदाय<br>ईशानाय प्रहेतिं यस्त आन्ट् शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो<br>कृणोषि तं मत्येषु प्रशस्तं जातोजातो जायते वाज्यस्य<br>राये नु यं जज्ञत् रोदेसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम्<br>अर्ध वायुं नियुतः सश्चत् स्वा उत श्वेतं वसुधितिं निरेके<br>उच्छत्रुषसः सुदिना अरिप्रा उरु ज्योतिर्विविदुर्दीध्यानाः<br>गव्यं चिदूर्वमुशिजो वि विद्रुस्तेषामनुं प्रदिवः सस्रुरापः<br>ते सत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेनं युक्तासः क्रतुना वहन्ति<br>इन्द्रवायू वीर्वाहं रथं वामीशानयोर्भि पृक्षः सचन्ते<br>ईशानासो ये दर्धते स्वर्णो गोभिरश्वेभिर्वसुभिर्हिर्रण्यैः                                                                               | यु: 1-4, इन्द्रवायू 5-7                                                 |
|     | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता वा<br>प्र वीर्या शुचयो दिद्ररे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः<br>वहं वायो नियुतो याह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मदीय<br>ईशानाय प्रहुंतिं यस्त आन्ट् शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो<br>कृणोषि तं मर्त्येषु प्रश्नस्तं जातोजातो जायते वाज्यस्य<br>राये नु यं ज्ज्ञतू रोदेसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम्<br>अर्ध वायुं नियुतः सश्चत स्वा उत श्वेतं वसुधितिं निरेके<br>उच्छन्नुषसः सुदिना अरिप्रा उरु ज्योतिर्विविदुर्दीध्यानाः<br>गव्यं चिदूर्वमुशिजो वि विद्रुस्तेषामनुं प्रदिवः सस्नुरापः<br>ते स्त्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः क्रतुना वहन्ति<br>इन्द्रवायू वीरवाहं रथं वामीशानयोरिभ पृक्षः सचन्ते                                                                                                                                        | यु: 1-4, इन्द्रवायू 5-7                                                 |
|     | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता वा प्र वीर्या शुचयो दिद्ररे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः वहं वायो नियुतौ याह्यच्छा पिबौ सुतस्यान्धसो मदीय ईशानाय प्रहेतिं यस्त आन्ट् शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो कृणोषि तं मत्येषु प्रश्नस्तं जातोजीतो जायते वाज्यस्य राये न यं जज्ञत् रोदंसीमे राये देवी धिषणी धाति देवम् अर्थ वायुं नियुतः सश्चत स्वा उत श्वेतं वसुधितिं निरेके उच्छत्रुषसः सुदिनौ अरिप्रा उरु ज्योतिर्विविदुर्दीध्यानाः गव्यं चिदूर्वमृशिजो वि वेत्रुस्तेषामन् प्रदिवः सस्रुरापः ते सत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः क्रतुना वहन्ति इन्द्रवायू वीर्वाहं रथं वामीशानयोर्भि पृक्षः सचन्ते ईशानासो ये दर्धते स्वर्णो गोभिरश्वेभिर्वसुभिर्हर्रण्यैः इन्द्रवाय सूरयो विश्वमायुर्विद्धर्विरः पृत्तनासु सह्यः अर्वन्तो न श्रवसो भिक्षमाणा इन्द्रवाय सुष्टुतिभिर्वसिष्ठाः | यु: 1-4, इन्द्रवायू 5-7                                                 |
|     | विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता वा<br>प्र वीरिया शुचेयो दिद्ररे वामध्वर्युभिर्मधुंमन्तः सुतासः<br>वहं वायो नियुतो याह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मदाय<br>ईशानाय प्रहुतिं यस्त आन्ट् शुचि सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो<br>कृणोषि तं मत्येषु प्रश्नस्तं जातोजीतो जायते वाज्यस्य<br>राये नु यं जज्ञतू रोदेसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम्<br>अर्ध वायुं नियुत्तः सश्चत् स्वा उत श्वेतं वसुधितिं निरेके<br>उच्छत्रुषसः सुदिना अरिप्रा उरु ज्योतिर्विविदुर्दीध्यानाः<br>गव्यं चिदूर्वमुशिजो वि वित्रुस्तेषामनु प्रदिवः सस्रुरापः<br>ते सत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः क्रतुना वहन्ति<br>इन्द्रवायू वीरवाहं रथं वामीशानयोरिभ पृक्षः सचन्ते<br>ईशानासो ये दर्धते स्वर्णो गोभिरश्वेभिर्वसुभिर्हिरंण्यैः<br>इन्द्रवायू सूरयो विश्वमायुरवीद्धर्वीरः पृतनासु सह्यः                       | यु: 1-4, इन्द्रवायू 5-7                                                 |

91 (म.**7**, अनु.**6**)

(7)ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः देवता वायुः 1-3, इन्द्रवायू 4-7 छन्दः त्रिष्टुप् कुविदुङ्ग नर्मसा ये वृधासः पुरा देवा अनवद्यास् आसन् ते वायवे मनेवे बाधितायावासयनुषसं सूर्येण  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ उशन्तो दूता न दर्भाय गोपा मासश्चे पाथः शरदेश्च पूर्वीः इन्द्रवायू सुष्टुतिर्वामियाना मर्डीकमीट्टे सुवितं च नव्यम् || 2 || पीवोअन्नाँ रियवृधः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति नियुतीमभिश्रीः ते वायवे समेनसो वि तस्थुर्विश्वेन्नरः स्वप्त्यानि चक्रः | 3 | यावत्तरस्तन्वोई यावदोजो यावन्नरश्चक्षसा दीध्यानाः शुचिं सोमं शुचिपा पातम्समे इन्द्रेवायू सदेतं बुहिरेदम् || 4 || नियुवाना नियुतः स्पार्हवीरा इन्द्रवायू सुरथं यातमुर्वाक् इदं हि वां प्रभृतं मध्वो अग्रमधं प्रीणाना वि मुमुक्तम्समे | 5 | या वां शतं नियुतो याः सहस्रमिन्द्रवायू विश्ववाराः सर्चन्ते आभिर्यातं सुविदत्राभिर्वाकपातं नेरा प्रतिभृतस्य मध्वः | 6 | अर्वन्तो न श्रवंसो भिक्षंमाणा इन्द्रवायू सुष्टुतिभिर्वसिष्ठाः वाज्यन्तः स्ववंसे हुवेम यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः | 7 | 92 (5)(म.7, अनु.6)

ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः देवता वायुः 1,3,5, इन्द्रवायू 2,4 छन्दः त्रिष्टुप्

आ वीयो भूष शुचिपा उप नः सहस्रं ते नियुतो विश्ववार उपों ते अन्धो मद्यमयाम् यस्य देव दिध्षे पूर्वपेयम्  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ प्र सोता जीरो अध्वरेष्वस्थात्सोम्मिन्द्रीय वायवे पिबध्यै प्र यद्वां मध्वौ अग्रियं भरेन्त्यध्वर्यवौ देवयन्तुः शचीभिः | 2 | प्र याभियांसि दाश्वांसमच्छा नियुद्धिर्वायविष्टये दुरोणे नि नौ र्यिं सुभोजेसं युवस्व नि वीरं गव्यमश्यं च रार्धः | 3 | ये वायवं इन्द्रमादेनास् आदेवासो नितोशनासो अर्यः व्रन्तों वृत्राणि सूरिभिः ष्याम सास्रह्वांसों युधा नृभिर्मित्रीन् || 4 || आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं संहस्रिणीभिरुपं याहि युज्ञम् वायों अस्मिन्त्सर्वने मादयस्व यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः | 5 |

| <b>(8</b> )     | 93                                                                                                                      | (म. <b>7</b> , अनु. <b>6</b> ) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ऋषिः            | विसष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                   | देवता इन्द्राग्नी              |
|                 | शुचिं नु स्तोमं नर्वजातम्द्येन्द्रोग्नी वृत्रहणा जुषेथीम्                                                               |                                |
|                 | 1                                                                                                                       |                                |
|                 | 1                                                                                                                       |                                |
|                 | ता सनिसी श्रवसाना हि भूतं सिकंवृधा शर्वसा शूशुवांसी<br>क्षर्यन्तौ रायो यर्वसस्य भूरेः पृङ्कं वार्जस्य स्थिवरस्य घृष्वेः | 2                              |
|                 | उपो हु यद्विदथं वाजिनो गुर्धीभिर्विष्राः प्रमितिमिच्छमीनाः                                                              | 1                              |
|                 | 3                                                                                                                       |                                |
|                 | 1                                                                                                                       |                                |
|                 | 4                                                                                                                       |                                |
|                 | 1                                                                                                                       |                                |
|                 | अदेवयुं विदथे देवयुभिः स्त्रा हेतं सोम्सुता जनेन                                                                        | 5                              |
|                 | इमामु षु सोमेसुति॒मुपे न एन्द्रोग्नी सौमन॒सार्य यातम्                                                                   | l                              |
|                 | नू चिद्धि पेरिमुम्नार्थे अस्माना वां शश्वद्भिववृतीय वाजैः                                                               | 6                              |
|                 | सो अंग्र एना नर्मसा सिम्द्धोऽच्छो मित्रं वर्रुणमिन्द्रं वोचेः<br>यत्सीमार्गश्चकृमा तत्सु मृळ तर्दर्यमादितिः शिश्रथन्तु  | l                              |
|                 | 7                                                                                                                       |                                |
|                 | 1                                                                                                                       |                                |
|                 | मेन्द्रो नो विष्णुर्म्रुरुतः परि ख्यन्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः                                                        | 8                              |
| (12)            | 94                                                                                                                      | (म.7, अनु.6)                   |
| ऋषिः            | विसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः गायत्री 1-11, अनुष्टुप् 12                                                                  | देवता इन्द्राग्नी              |
|                 | मस्य मन्मेन इन्द्रीग्नी पूर्व्यस्तुतिः । अभ्राद्वृष्टिरिवाजनि                                                           | 1                              |
| शृणुतं          | जिर्तितुर्हवमिन्द्राग्नी वर्नतं गिराः । ईशाना पिप्यतं धियाः                                                             | 2                              |
| मा पाप          | त्वार्य नो नुरेन्द्रीग्नी माभिशस्तिये । मा नो रीरधतं निदे                                                               | 3                              |
|                 | ग्ना नमो बृहत्सुवृक्तिमेर्रयामहे । धिया धेर्ना अवस्यवीः                                                                 | 4                              |
|                 | शर्श्वन्तु ईळेत इत्था विप्रसि ऊतये । सुबाधो वार्जसातये                                                                  | 5                              |
| ता वां          | गीर्भिर्विपुन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे । मेधस्रोता सिनुष्यवः                                                              | 6                              |
| इन्द्रांग्री    | अवसा गेतम्समभ्यं चर्षणीसहा । मा नो दुःशंस ईशत                                                                           | 7                              |
| मा कर           | ये नो अरेरुषो धूर्तिः प्रणुङ्मर्त्यस्य । इन्द्राग्नी शर्मी यच्छतम्                                                      | 8                              |
| गोम॒द्धि        | रेण्यवृद्धसु यद्वामश्वविदीमेहे । इन्द्रिग्नी तद्वेनेमहि                                                                 | 9                              |
|                 | आ सुते नरं इन्द्राग्नी अजोहवुः । सप्तीवन्ता सप्यंवीः                                                                    | 10                             |
| <u>उ</u> क्थेभि | र्वित्रुहन्तमा या मेन्दाना चिदा गिरा । आङ्गूषैराविवसितः                                                                 | 11                             |
| ताविद्वः        | शंसुं मर्त्युं दुर्विद्वांसं रक्षुस्विनेम् । आुभोगं हन्मेना हतमुदुधिं हन्म                                              | ना हतम् ॥ <b>12</b> ॥          |

| ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् 1-2, बृहती 3-6 देवता सरस्वती 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-2,4-6, सरस्वान् 3                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| प्र क्षोदेसा धार्यसा सस्र एषा सरस्वती धुरुणुमार्यसी पूः                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                      |
| प्रबाबिधाना रथ्येव याति विश्वो अपो मिहिना सिन्धुरन्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                      |
| एकचितृत्सरस्वती नुदीनुां शुचिर्युती गिरिभ्य आ सेमुद्रात्                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                      |
| रायश्चेतन्ती भुवनस्य भूरेर्घृतं पयो दुदुहे नाहुषाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                      |
| स वविृधे नर्यो योषेणासु वृषा शिशुर्वृष्भो युज्ञियसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                      |
| स वाजिनं मुघर्वच्छो दधाति वि सातये तुन्वं मामृजीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                      |
| उत स्या नः सरस्वती जुषाणोपे श्रवत्सुभगो युज्ञे अस्मिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                      |
| मितज्ञुभिर्नम्स्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सिखेभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                      |
| <u>इ</u> मा जुह्वांना युष्मदा नमोभिः प्रति स्तोमं सरस्वति जुषस्व                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                      |
| तव शर्मीन्प्रियतेमे दर्धाना उपे स्थेयाम शर्णं न वृक्षम्                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                      |
| अयम् ते सरस्वित् वसिष्ठो द्वारिवृतस्य सुभगे व्यविः                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I                                                                      |
| वर्धं शुभ्रे स्तुवृते रासि् वाजन्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                      |
| (6) 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (म.7, अनु.6)                                                           |
| ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः बृहती 1, सतोबृहती 2, प्रस्तार                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पङ्किः 3, गायत्री 4-6                                                  |
| देवता सरस्वती 1-3, सरस्वान् 4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
| बृहर्दु गायिषे वचोऽसुर्या नुदीनीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                      |
| -<br>सरस्वतोमिन्मेहया सुवृक्तिभिः स्तोमैर्वसिष्ठ रोदेसी                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                      |
| उभे यत्ते <sup>।</sup> महिना शुभ्रे अन्धेसी अधिक्षियन्ति पूरवीः                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                      |
| सा नो बोध्यवित्री मुरुत्सेखा चोदु राधो मुघोनीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                      |
| भुद्रमिद्भुद्रा कृणवृत्सरस्वृत्यकवारी चेतित वाजिनीवती                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
| गृणाना जेमदग्चिवत्स्तुवाना चे विसष्टवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                      |
| गृणाना जेमदग्निवत्स्तुवाना चे वसिष्ठवत्<br>जनीयन्तो न्वग्रेवः पुत्रीयन्तेः सुदानेवः । सरेस्वन्तं हवामहे                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                      |
| जुनीयन्तो न्वग्रेवः पुत्रीयन्तेः सुदानेवः । सरेस्वन्तं हवामहे<br>ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतृश्चुतः । तेभिनीऽविता भेव<br>पीपिवांसं सरेस्वतः स्तनं यो विश्वदेशितः। भृक्षीमिह प्रजामिषेम्                                                                                                                                                        | 4   <br>   5                                                           |
| जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्तं हवामहे<br>ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृत्श्चर्तः । तेभिर्नोऽविता भव<br>पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वर्दर्शतः। भृक्षीमिह प्रजामिषम्<br>(10)                                                                                                                                                   | 4   <br>   5                                                           |
| जनीयन्तो न्वग्रेवः पुत्रीयन्तः सुदानेवः । सरेस्वन्तं हवामहे<br>ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृत्रश्चर्तः । तेभिर्नोऽविता भेव<br>पीपिवांसं सरेस्वतः स्तनं यो विश्वदेशितः। भृक्षीमिह प्रजामिषेम्                                                                                                                                                      | 4   <br>   5   <br>   6   <br>(म.7, अनु.6)                             |
| जनीयन्तो न्वग्रेवः पुत्रीयन्तः सुदानेवः । सरेस्वन्तं हवामहे<br>ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृत्श्चर्तः । तेभिर्नोऽविता भव<br>पीपिवांसं सरेस्वतः स्तनं यो विश्वर्दर्शतः। भृक्षीमिह प्रजामिषम्<br>(10) 97<br>ऋषिः वसिष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः 1, बृहस्पतिः 2,4-8,                                                            | 4   <br>   5   <br>   6   <br>(म.7, अनु.6)                             |
| ज्नीयन्तो न्वग्रंवः पुत्रीयन्तः सुदानंवः । सरस्वन्तं हवामहे<br>ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृत्श्चतः । तेभिनोऽविता भव<br>पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वदर्शतः। भृक्षीमिह प्रजामिषम्<br>(10) 97<br>ऋषिः वसिष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः 1, बृहस्पतिः 2,4-8, इन्द्राबृहस्पती 10                                                | 4   <br>   5   <br>   6   <br>(म.7, अनु.6)                             |
| जुनीयन्तो न्वग्रेवः पुत्रीयन्तः सुदानेवः । सरेस्वन्तं हवामहे ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृत्श्चतः । तेभिनोऽविता भव पीपिवांसं सरेस्वतः स्तनं यो विश्वदेशितः। भृक्षीमिह प्रजामिषेम् (10)  97  ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः 1, बृहस्पतिः 2,4-8, इन्द्राबृहस्पती 10  युज्ञे दिवो नृषदेने पृथिव्या नरो यत्रे देवयवो मदिन्त | 4   <br>   5   <br>   6   <br>(म.7, अनु.6)<br>इन्द्राब्रह्मणस्पती 3,9, |

| यथा भवेम मीळ्हुषे अनीगा यो नो दाता परावर्तः पितेवे             | 2  |  |
|----------------------------------------------------------------|----|--|
| तमु ज्येष्टं नर्मसा हुविभिः सुशेवं ब्रह्मण्स्पतिं गृणीषे       |    |  |
| इन्द्रं श्लोको मिह दैर्व्यः सिषक्तु यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजी | 3  |  |
| स आ नो योनिं सदतु प्रेष्ट्रो बृहस्पतिर्विश्ववरो यो अस्ति       |    |  |
| कामो रायः सुवीर्यस्य तं दात्पर्षन्नो अति स्श्रतो अरिष्टान्     | 4  |  |
| तमा नो अर्कम्मृतीय जुष्टेम्मिमे धीसुर्मृतीसः पुराजाः           |    |  |
| शुचिक्रन्दं यज्तं प्रस्त्यानां बृहस्पतिमन्वाणं हुवेम           | 5  |  |
| तं शुग्मासो अरुषासो अश्वा बृहस्पतिं सहवाहो वहन्ति              |    |  |
| सर्हिश्चद्यस्य नीलेवत्स्धस्थं नभो न रूपमेरुषं वसीनाः           | 6  |  |
| स हि शुचिः शृतपेत्रः स शुन्ध्युर्हिरेण्यवाशीरिषिरः स्वर्षाः    |    |  |
| बृहस्पितः स स्वविश ऋष्वः पुरू सिखेभ्य आसुतिं करिष्ठः           | 7  |  |
| देवी देवस्य रोदेसी जिनेत्री बृहस्पितं वावृधतुर्मिहत्वा         |    |  |
| दुक्षाय्याय दक्षता सखायः कर्द्रह्मणे सुतरा सुगाधा              | 8  |  |
| इयं वां ब्रह्मणस्पते सुवृक्तिर्ब्रह्मेन्द्रीय विज्रिणे अकारि   |    |  |
| अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीर्जज्स्तम्यों वनुषामरोतीः            | 9  |  |
| बृह्रस्पते युविमन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य     |    |  |
| धत्तं र्यिं स्तुविते कीरये चिद्यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः      | 10 |  |

 (7)
 98
 (म.7, अनु.6)

 ऋषिः विसष्टः मैत्रावरुणिः
 छन्दः त्रिष्टुप्
 देवता इन्द्रः 1-6, इन्द्राबृहस्पती 7

अध्वर्यवोऽरुणं दुग्धम्ंशुं जुहोतन वृष्भायं क्षित्वीनाम् गौराद्वेदीयाँ अवपान्मिन्द्रो विश्वाहेद्याति सुतसोमिम्च्छन्  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ यद्दिष्षेषे प्रदिवि चार्वत्रं दिवेदिवे पीतिमिद्दस्य विक्ष उत हुदोत मनेसा जुषाण उशन्निन्द्र प्रस्थितान्पाहि सोमीन् || 2 || ज्ज्ञानः सोम्ं सहसे पपाथ् प्र ते माता महिमानेमुवाच एन्द्रं पप्राथोर्वर्ंन्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ | 3 | यद्योधयो मह्तो मन्यमानान्त्साक्षीम् तान्बाहुभिः शार्शदानान् यद्वा नृभिवृति इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजिं सौश्रवसं जेयेम || 4 || प्रेन्द्रेस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतेना मुघवा या चुकारे युदेददेवीरसिंहष्ट माया अथीभवृत्केवेलुः सोमो अस्य | 5 | तवेदं विश्वम्भितः पश्वयं यत्पश्यस् चक्षसा सूर्यस्य गवामिस् गोपित्रिके इन्द्र भक्षीमिह ते प्रयंतस्य वस्वः | 6 | बृहंस्पते युविमन्द्रंश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य ध्तं र्यिं स्तुवृते कीरये चिद्यूयं पति स्वृस्तिभिः सदी नः | 7 |

99 (म.**7**, अनु.**6**)

(7)देवता विष्णुः 1-3,7, इन्द्राविष्णू 4-6 ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् परो मात्रया तन्वा वृधान न ते महित्वमन्वीश्रुवन्ति उभे तें विद्य रर्जसी पृथिव्या विष्णों देव त्वं पंरुमस्यं वित्से  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ न ते विष्णो जार्यमानो न जातो देवे महिम्रः परमन्तमाप उर्दस्तभ्रा नाकमृष्वं बृहन्तं दाधर्थ् प्राचीं कुकुभं पृथिव्याः || 2 || इरावती धेनुमती हि भूतं सूयव्सिनी मनुषे दश्स्या व्यस्तभ्रा रोदेसी विष्णवेते दाधर्थं पृथिवीमभितो मयुखैः | 3 | उुरुं युज्ञायं चक्रथुरु लोकं जुनयन्ता सूर्यमुषासम्ग्रिम् दासंस्य चिद्रषश्चिप्रस्यं माया जुन्नर्थुनरा पृतनाज्येषु || 4 || इन्द्रविष्णू दंहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवृतिं च श्रथिष्टम् शतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हथो अप्रत्यस्रस्य वीरान् | 5 | इ्यं मेनीषा बृहती बृहन्तीरुक्रमा त्वसी वर्धयन्ती र्रे वां स्तोमं विदर्थेषु विष्णो पिन्वतिमिषो वृजनेष्विन्द्र | 6 | वर्षट् ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट ह्व्यम् वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरों मे यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः | 7 | 100 **(7)** (म.7, अनु.6) ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः छन्दः त्रिष्टुप् देवता विष्णुः न् मर्तो दयते सनिष्यन्यो विष्णव उरुगायाय दार्शत् प्र यः सुत्राचा मनसा यजीत एतावन्तं नर्यमाविवासात्  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ त्वं विष्णो सुमृतिं विश्वजन्यामप्रयुतामेवयावो मृतिं दाः पर्चो यथा नः सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः | 2 | त्रिर्देवः पृथिवीमेष एतां वि चेक्रमे शतर्चसं महित्वा प्र विष्णुरस्त् तुवसुस्तवीयान्त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्य नाम | 3 | वि चेक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्रीय विष्णुर्मनुषे दशुस्यन् ध्रुवासो अस्य कीरयो जनांस उरुक्षितिं सुजनिमा चकार || 4 || प्र तत्ते अद्य शिपिविष्टु नामार्यः शंसामि वयुनीनि विद्वान् तं त्वा गृणामि तवसमतेव्यान्क्षयन्तमस्य रजसः पराके | 5 | किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भूत्प्र यद्वेवक्षे शिपिविष्टो अस्मि मा वर्षो अस्मदर्प गृह एतद्यदुन्यरूपः सिम्थे बुभूर्थ || 6 || वर्षट् ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट ह्व्यम् वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरों मे यूयं पति स्वस्तिभिः सदो नः | 7 |

। इति पञ्चमाष्टके षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ।

## (सप्तमोऽध्यायः ॥ वर्गाः 1-33)

| (6)     |                                                        | 10                | )1                                    |         | (म.7, अनु.6)       |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|
| ऋषिः व  | कुमारः आग्नेयः, वा मैत्रावरुणि                         | ः वसिष्ठः         | छन्दः त्रिष्टुप्                      |         | देवता पर्जन्यः     |
|         | तिस्रो वाचः प्र वेद ज्यो                               | तेरग्रा या एत     | दुह्रे मेधुदोघमूर्धः                  |         |                    |
|         | स वृत्सं कृण्वनार्भमोषिध                               | ोनां सुद्यो जा    | तो वृष्भो रोरवीति                     |         | 1                  |
|         | यो वर्धन् ओषधीनां यो                                   | अ्पां यो विश      | र्यस्य जगेतो देव ईशे                  |         |                    |
|         | स त्रिधातुं शर्णं शर्मं यं                             | सत्त्रिवर्तु ज्यो | तिः स्वभिष्ट्यर्रस्मे                 |         | 2                  |
|         | स्तरीर्र त्वद्भवीत् सूर्त उ                            |                   |                                       |         |                    |
|         | पितुः पयः प्रति गृभ्णाति                               |                   | <u> </u>                              |         | 3                  |
|         | यस्मिन्विश्वनि भुवनानि                                 | <u> </u>          | . •                                   |         |                    |
|         | त्रयः कोशास उपसेचना                                    |                   |                                       |         | 4                  |
|         | इदं वर्चः पुर्जन्याय स्वरा                             |                   | • `                                   |         |                    |
|         | म्योभुवो वृष्टयः सन्त्वस                               | -                 |                                       |         | 5                  |
|         | स रेतोधा वृष्भः शर्धर्त                                |                   | <del>-</del>                          |         |                    |
|         | तन्मे ऋतं पति शतशार                                    | _                 |                                       | II      | 6                  |
| (3)     |                                                        | 10                |                                       |         | (म. 7, अनु. 6)     |
| ऋषिः वृ | न्मारः आग्नेयः, मैत्रावरुणिः व                         |                   |                                       |         | देवता पर्जन्यः     |
|         | पुर्जन्याय प्र गायत दिवर                               |                   |                                       |         | 1                  |
|         | यो गर्भमोषधीनां गवां वृ                                |                   | •                                     | •       | 2                  |
|         | तस्मा इदास्ये ह्विर्जुहोत्                             |                   |                                       | रत् ॥   | 3                  |
| (10)    | 0 ) 0                                                  | 1(                |                                       |         | (म. 7, अनु. 6)     |
| ऋषिःव   | सिष्ठः मैत्रावरुणिः                                    | <u> </u>          | l, त्रिष्टुप् 2-10                    | देवता म | ण्डूकाः (पर्जन्यः) |
|         | संवृत्स्रं शेशयाना ब्रोह्य                             |                   |                                       |         |                    |
|         | वाचं पुर्जन्यजिन्वितां प्र                             |                   |                                       |         | 1                  |
|         | दिव्या आपो अभि यदेन                                    |                   | · ·                                   |         |                    |
|         | गवामह् न मायुर्वत्सिनीन                                | • (               | •                                     |         | 2                  |
|         | यदीमेनाँ उश्तो अभ्यवि                                  | <u>-</u>          | - '                                   |         |                    |
|         | अख्खुलीकृत्या पितरं न                                  | <u> </u>          | •                                     | II      | 3                  |
|         | अन्यो अन्यमनुं गृभ्णात्ये<br>मुण्डूको यदुभिवृष्टुः कनि |                   | `                                     | 11      | 4                  |
|         | मुण्डूका यदामवृष्टः कान्<br>यदेषामुन्यो अन्यस्य वाग    | -                 | <del></del>                           | II      | 4                  |
|         | सर्वं तदेषां सुमृधेव पर्व                              |                   |                                       | ]]      | 5                  |
|         | गोमीयुरेको अजमीयुरेक                                   | <u>~</u>          | •                                     | 11      |                    |
|         |                                                        | c                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         | •                  |

स्मानं नाम् बिभ्रतो विरूपाः पुरुता वाचं पिपिशुर्वदेन्तः ॥ 6 ॥ ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णम्भितो वदेन्तः । संवृत्सरस्य तदृहः परि ष्ट्र यन्मण्डूकाः प्रावृषीणं बुभूवे ॥ ७ ॥ ब्राह्मणासेः सोमिनो वाचेमक्रत् ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् । अध्वर्यवो घुर्मिणः सिष्विदाना आविभवन्ति गृह्या न के चित् ॥ ८ ॥ देविहितिं जुगुपुर्द्वाद्दशस्य ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते । संवृत्सरे प्रावृष्यागेतायां तृप्ता घुर्मा अश्रुवते विस्र्गम् ॥ ७ ॥ गोमायुरदादुजमायुरदात्पृश्रिरदाद्धरितो नो वसूनि । गवां मृण्डूका दर्दतः शृतानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आर्युः ॥ 10 ॥

ऋषिः विसष्टः मैत्रावरुणिः छन्दः जगती 1-6,18,21,23, जगती त्रिष्टुप् वा 7, त्रिष्टुप् 8-17, 19-20,22,24 अनुष्टुप् 25 देवता रक्षोहणौ इन्द्रासोमौ 1-7,15,24-25, इन्द्रः 8,16,19-22, सोमः 9,12-13, अग्निः 10,14, देवाः 11, ग्रावाणः 17, मरुतः 18, विसष्टाशीः पृथिव्यन्तरिक्षाणि 23

(म. 7, अन्. 6)

(25)

इन्द्रीसोमा तर्पतं रक्षे उब्जतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः परा शृणीतम्चित्रो न्योषतं हृतं नुदेश्यां नि शिशीतम्त्रिणीः | 1 || इन्द्रीसोमा सम्घशंसम्भ्यश्घं तपूर्ययस्तु चुरुरिग्ववाँईव ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचेक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने | 2 | इन्द्रीसोमा दुष्कृतौ वुब्रे अन्तरेनारम्भुणे तमेसि प्र विध्यतम् यथा नातः पुन्रेकेश्चनोदयत्तद्वीमस्तु सहसे मृन्युमुच्छर्वः | 3 | इन्द्रीसोमा वर्तयेतं दिवो वधं सं पृथिव्या अघशंसाय तहीणम् उत्तक्षतं स्वर्यंशं पर्वतिभ्यो येन् रक्षो वावृधानं निजूर्वथः | 4 | इन्द्रीसोमा वर्तयेतं दिवस्पर्यीग्नत्प्तेभिर्युवमश्मीहन्मभिः तपुर्वधेभिर्जरेभिर्त्रिणो नि पर्शाने विध्यतं यन्तुं निस्व्रम् | 5 | इन्द्रीसोमा परि वां भूतु विश्वतं इयं मृतिः कुक्ष्याश्वेव वाजिना यां वां होत्रां परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्मणि नृपतीव जिन्वतम् | 6 | प्रति स्मरेथां तुजयिद्धरेवैर्हतं द्रुहो रक्षसो भङ्गरावेतः इन्द्रीसोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्यो नीः कुदा चिदिभिदासीत दुहा | 7 | यो मा पाकेन मनेसा चरेन्तमभिचष्टे अनृतेभिर्वचौभिः आपेइव काशिना संगृभीता असेत्रस्त्वासेत इन्द्र वक्ता  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ ये पीकश्ंसं विहरेन्त एवै्ये वी भुद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः अहंये वा तान्प्रदर्शनु सोम् आ वा दधातु निर्ऋतेरुपस्थी || 9 || यो नो रसुं दिप्सिति पित्वो अग्ने यो अश्वीनां यो गवां यस्तुनूनीम्

| रिपुः स्तेनः स्तेयकृद्दभ्रमेतु नि ष हीयतां तुन्वार् तना च         | 10 |   |
|-------------------------------------------------------------------|----|---|
| पुरः सो अस्तु तुन्वार् तनी च तिस्रः पृथिवीरुधो अस्तु विश्वीः      |    | 1 |
| प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो नो दिवा दिप्सिति यश्च नक्तम्       | 11 |   |
| सुविज्ञानं चिकितुषे जनीय सञ्चासेञ्च वर्चसी पस्पृधाते              |    | 1 |
| तयोर्यत्सत्यं यत्ररहजीयस्तिदत्सोमोऽवित् हन्त्यासेत्               | 12 |   |
| न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षित्रियं मिथुया धारयन्तम्           |    | 1 |
| हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वदेन्तमुभाविन्द्रेस्य प्रसितौ शयाते         | 13 |   |
| यिद वाहमनृतदेव आस मोघं वा देवाँ अप्यूहे अग्ने                     |    | 1 |
| किम्स्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघ्वाचेस्ते निर्ऋथं संचन्ताम्       | 14 |   |
| अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूर्रुषस्य           |    |   |
| अधा स वीरैर्द्शभिर्वि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह               | 15 |   |
| यो मार्यातुं यातुंधानेत्याह् यो वो रक्षाः शुचिरस्मीत्याहे         |    | 1 |
| इन्द्रस्तं हेन्तु महुता वृधेनु विश्वस्य जुन्तोरेधुमस्पेदीष्ट      | 16 |   |
| प्र या जिगाति खुर्गलेव नक्तमपे द्रुहा तुन्वं र्र्गूहमाना          |    |   |
| वृत्राँ अनुन्ताँ अव सा पेदीष्ट्र ग्रावाणो घ्रन्तु रक्षसे उपुब्दैः | 17 |   |
| वि तिष्ठध्वं मरुतो विक्षिवर्षच्छते गृभायते रक्षसः सं पिनष्टन      |    | 1 |
| वयो ये भूत्वी पुतर्यन्ति नुक्तभिर्ये वा रिपो दिधरे देवे अध्वरे    | 18 |   |
| प्र वर्तय दिवो अश्मनिमिन्द्र सोमेशितं मघवन्त्सं शिशाधि            |    | 1 |
| प्राक्तादपक्तादधरादुदक्तादुभि जीह रक्षसुः पर्वतिन                 | 19 |   |
| एत उ त्ये पंतयन्ति श्वयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्      |    |   |
| शिशीते शुक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदुशिनं यातुमद्धीः            | 20 |   |
| इन्द्रो यातूनामेभवत्पराशुरो हेविर्मथीनामुभ्यार्३विवासताम्         |    |   |
| अभीदुं शुक्रः परशुर्यथा वनुं पात्रेव भिन्दन्त्सृत एति रक्षसः      | 21 |   |
| उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जिहि श्वयतिमृत कोकयातुम्                   |    | 1 |
| युपर्णयोतुमुत गृध्रयातुं <u>द</u> षदेव प्र मृण् रक्षं इन्द्र      | 22 |   |
| मा नो रक्षों अभि नंड्यातुमार्वतामपोच्छतु मिथुना या किमीदिना       |    | 1 |
| पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यात्पत्वस्मान्        | 23 |   |
| इन्द्रं जुहि पुमांसं यातुधानेमुत स्त्रियं मायया शार्शदानाम्       |    | 1 |
| विग्रीवासो मूरेदेवा ऋदन्तु मा ते दृशन्त्सूर्यमुञ्चरेन्तम्         | 24 |   |
| प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रेश्च सोम जागृतम्                      |    | 1 |
| रक्षोभ्यो व्धर्मस्यतमुशनिं यातुमद्धीः                             | 25 |   |

। इति सप्तमं मण्डलं समाप्तम् ।